# बालिदान

[चन्द्रशेखर आज़ाद की रोमांचकारी जीवनी]

तेलक नन्दकिशोर निगम © नन्दकिशोर निषम ४२६, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-६

मुल्यं । चार रुपये

#### समर्पण

देश को स्वतन्त्र हुए २१ वर्ष से अधिक बीत चुके है। परन्तु क्या यही स्वतन्त्रता थी जिसका देशवासी स्वप्त देखा करते थे, जिसके लिए सैकड़ों मुनको और मुवतियों ने अपना बिलदान दिया था, हजारों देशवासियों ने अनेक कप्ट मेले थे, जेलों में सड़े थे ? क्या यही स्वतन्त्रता थी जिसको महात्मा गांधी ने अपना लक्ष्य बनाया था या जिसको स्वाधीनता से पहले काग्रेस ने कितने ही प्रस्ताबो द्वारा अपना ध्येष निश्चित किया था और डके की चोट पर ऐलान विया था ?

इन २१ वर्षों में निश्चय हो कुछ लखपती करोडपित हो गये, कुछ हजार-पती लखपती हो गये। परन्तु क्या यह सत्य नही है कि लाखो जन अधिक गरीब हो गये ? आज उनके खाने को अनाज नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं हैं, सीने के लिये सडको के फुटपाया के अतिरिक्त और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। रोगियो के लिए इलाज का पर्याप्त प्रवन्ध नहीं है। वेरोजगारी का बाजार बढता ही जा रहा है।

प्रत्यक्ष है कि स्वतन्त्रता आई परन्तु वह स्वतन्त्रता नहीं जिसके लिये हम लोगों ने युद्ध किया था, फासियों पर लटके थे, जेलों में तथा अण्डमान की काल कोठिरियों में वेडियों महित कप्ट सहें थे। हमारा तो लक्ष्य था जनतन्त्र समाजवाद। वह तो अभी भी कालों दूर हैं। इस प्रकार स्वतन्त्रता का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और यह युद्ध तब तक चलाना होगा जब तक पूर्णतया जनतन्त्र समाजवाद देश में स्थापित न हो जाय।

चन्द्रदेखर आजाद ने इसी लक्ष्य को नेकर अपना जीवन विलवेदी पर न्योद्धावर कर दिया था। इन हजारो लाखो विलदानों को यदि व्यर्थ ही जाने दिया तो उसकी जिम्मेदारी आजवल के यूवव-यूवितयो पर होगी और आगे आने वाली पीढी उनको कभी क्षमा नहीं करेगी। परन्तु मैं युवक-युवतियों को अच्छी प्रकार समभता ह । ठीव है आज

जनके सन्मख सही पथ-प्रदर्शक नहीं है। हम तो सभी अब वृद्ध हो चुके हैं और अपने जीवन की अन्तिम सीढी पर बैठे पल और घडी गिन रहे हैं। परन्तु इस

पुस्तक द्वारा मैं उनके सामने एक जीवनी रख रहा हू जो शायद उनका कुछ

अशो में पथ-प्रदर्शन कर सके। इसीलिये मैं यह पुस्तव आज के और आने थाले युवक और युवतियों को समर्पित कर रहा है।

-एन० फे० निगम

#### लेखक की ओर से

मेरा जन्म = दिसम्बर, १६०६ में दिल्ली में हुआ था। जब मैं दो वर्ष का था, पिता का निषन हो गया था। माता भी मुक्ते ११ वर्ष की आयु के लग-भग निस्सहाय छोडकर स्वगंबास हो गई थी। परन्तु मरने से पहले मेरी माता ने मेरे जीवन को कुछ उत्तृलो पर डाल दिया था। इन्ही उसूलो के कारण और कुछ अपनी बडी बहन की सहायता से, कुछ स्कूल और कालेज के शिक्षकों की मदद से और कुछ स्वय द्युदानें करके मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी।

१६१६ में महात्मा गांधी का स्वाधीनता आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। शायद ही कोई युवक होगा जो उस आन्दोलन से प्रभावित न हुआ हो। मेरे जीवन पर तो उसकी गहरी छाप पठी। परिणामत उस समय के स्वाउटो में मैंने कम-से-कम तीन बार सही रास्ते पर लाने में सफल काम किया।

कालेज में आकर भी मैंने राजनैतिक क्षेत्र में अपना काम जारी रहा। उस समय के जलूसी की कई बार अगुवाई भी की। दिल्ली में साइमन कमी-दान के निरोध में भी मेरा थोडा-सा हाय था।

सस्कृत स्नूल के हेडमास्टर—मास्टर अखमतिसह के कहने पर मैंने राजनैतिक कार्य-क्षेत्र को छोड दिया और यमुना के किनारे अपनी एम० ए० की परीक्षा को तैयारी करने लगा। परन्तु वही मेरा क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध खुडा। एम० ए० पास कर मैं हिन्दू कालेज में अध्यापक नियुक्त हो गया। होस्टल का सुपरिटेण्डेण्ट भी नियुक्त हुआ। वहा मेरे साथ पहले तो कैलावपित रहता रहा परन्तु २२ दिसम्बर, १६२६ से चन्द्रशेखर आजाद मेरे पास रहने लगे। यहा जो जान्तिकारी मेरे कमरे से आये और जिनसे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध हो गया उनमें से मुद्द थे: चन्द्रशेखर आजाद भेरा चनिष्ट सम्बन्ध हो गया उनमें से मुद्द थे: चन्द्रशेखर आजाद, भगवतीचरण बोहरी, यशवात,

यैनादापति, भवानीसिंह, काशीराम, भवानीसहाय, विमलप्रमाद जैन, वैदास्पायन, घनवन्तरी आदि ।

२२ मार्च, १६६० मो रोगी होने में मारण में अपनी बहन के घर आ गया। यहा भी सभी ऊपर बणित मान्तिनारी मुभगे मिलते रहे। मुद्ध समय पदनात, भागी (दुर्गादेवी बोहरा) और दीवी (सुवीला मोहन) में भी सम्पर्क में आ गया।

सितम्बर १६३० में मैं सुतीला दीदी में साथ पण्डिन जी से मानपुर में मिला जीर उनकी आशानुसार उसी महीने में अन्त से भागी तथा दीदी को अपने साथ दिस्सी लाकर दिल्ली के दोन मा भार सभाल लिया।

कैलारापित २८ अनत्वर, १६३० यो पकदा गया। दूसरे ही दिन से उसने यमान देना प्रारम्भ कर दिया। आजाद की आज्ञानुसार मैंने दिल्ली छोड दी। भाभी तथा दीदी तो लाहीर चली गई और मैं कानपुर, जहा मैं आजाद के साथ ही रहने लगा। वैशास्पायन भी हमारे साथ रहता था।

४ दिसम्बर की मैं कानपुर गया प्रसाद पुस्तकालय में पकड़ा गया।
एक सप्ताह पुलिस ने मुक्ते छावगी के बाने में केरता जहां उनके अमानुपिक
व्यवहार के होते हुए भी पुलिस मुक्तेस कुछ भी दल के सम्बन्ध में जानकारी न
प्राप्त कर सकी। एक सप्ताह बाद मुक्ते कानपुर जेल में भेज दिया गया,
जहां पाव में बेडिया डालकर मुक्ते एव महीने एकान्तवास (Solitary Cell)
में रखा। खाना सी क्लास का मिलता था जो मैं खा नही पाता था। जब एक
महीने परचात् मुक्ते दिरली ले जाया गया तो प्रात ६३ वजे ही कचहरी में मैं
वेहोश हो, गया और जब ३१ वजे दोनहर मुक्ते होश आया तो मैं दिस्ती जेल
में था।

पड्यत्म अभियोग फरवरी १६३३ में सरकार ने लौटा लिया और मुक्ते कानपुर में आम्में एक्ट में १६ फरवरी, १६३३ को दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा मिली। एम॰ ए॰ पास और एक कालेज का अध्यापक होते हुए भी मिलस्ट्रेट ने मुक्ते सी कलास में रखा। जेल में मुक्ते फिर एक बार देखिया पहना दी गई। मेरे ख दिन की भूख हडताल के परवात जेल अधिकारों में मुक्ते लोडा जेल में मैज दिया जहां में लगभग एक वर्ष बेडियो समेत एक काल कोठरी में पढ़ा सदता रहा। उस समय मेरे बचने को कोई आशा नहीं थी। सनम्म एक वर्ष परवात मुक्ते वी बनास देकर बनारस सेक्ट्रल जेल भेज दिया गया । वहां पानपुर के हनदर बाजपेबी, अशोर कुमार बीम और संस्पृश्यमाल अवस्थी पहने से ही अपनी-अपनी मजा बाद रहे थे। गोड़ा के बागवाम में मुझे आतो का संपेदिन हो गया था। बनारम में

यह बस बदना ही गया और अगस्त १६३४ में सरकार ने मने छीड़ दिया।

बाहर आने पर पहले मैंने अपना इताज बताबा और फिर राजनैतिक दोत्र को छोड़ हारा की नौकरी कर ली । १६४१ में मैंने अपना निजी कारोबार

दिल्ली में प्रारम्भ बर दिवा।

बहते हैं दि स्वाधीनना के युद्ध में जिसने बभी एवं बार भी ईमानदारी और मनगनता से काम किया हो यह स्वाधीवना के पाने नक इस युद्ध से विरक्त गरी हो गरता । पमनोन्यम मेरे गाय तो ऐमा ही हआ । दमरे विश्ववद्ध मे १६४२ में प्रारम्भ में अवेजों की हातत सरता थी। जापान आगे बदता ही पना आ रहा था। अग्रेज शासको ने भारत मो निस्सहाय छोड अपने भागने मी पूरी नैयारी मर सी थी। गावेस के नेताओं के सामने एक बट्टा बढी

समस्या थी, अंग्रेजो थे भारत छोटने पर विसी प्रवार जापान अपना स्वामित्व भारत पर स जबा रे ।

लगभग बन्द-सा हो गया था, पुनर्सगठित किया। १ अगस्त, १६४४ को दो वर्षों के बाद पहली पब्लिक मीटिंग दिल्ली के गांधी मैदान में हुई जिसका में प्रधान या और दूसरे वक्ता थे गोंधीनाथ अमन और मौलाना हिकीजुरेंहमान।

इस सभा की सफलता के कारण काग्रेस का पुनसँगठन कुछ आसान हो गया। परन्तु इससे अवसरवादियों को भी आगे आने का अवसर मिल गया। चूकि मैं अपने जीवन से कभी अवसरवादी नहीं रहा, मैं दिल्ली छोड बम्बई चला गया।

१९५७ में मैं यूनियन पिल्लिक सिन्स कमीशन द्वारा फौरेन पीस्टिंग के लिए चुना गया । मैं पहले पाकिस्तान में तीन वर्ष कराची-स्थित फर्स्ट सेकेट्टी कमर्शल रहा और उसके परचात् कुबेत में ट्रेड कमिश्नर तथा काउन्सन जनरस निमुक्त हुआ। इस पीस्ट से मैं १९६२ के दिसम्बर में रिटायर हो गया।

१=३७ में मुगलों का अन्तिम राजा बहादरशाह जफर दिल्ली के सिंहा-सन पर बैठा । उसके सिंहासन पर बैठने में अग्रेजो ने उसकी सहायता की थीं । वह बृद्ध था। शेर और शायरी में व्यस्त अपने अन्तिम दिन आराम ने साथ व्यतीन करना चाहता था। परन्तु देश भर मे आराम कहा या ? जहा एक ओर अग्रेजी फौज के भारतीय सैनिक अग्रेजो की ऋर जाति भेद की नीति से तग आ चुके थे और प्रस्तूत थे कि समय आने पर वे अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे, दूसरी ओर आम जनता भी अत्यन्त दूखित थी । हिन्दू तथा मूसलमान दोनो ही तग थे। अग्रेजो के मशीनो द्वारा तैयार किए हुए माल ने भारत के छोटे-छोटे धन्धो का अन्त कर दिया था जिससे लाखो लोग बेकार हो गए थे। भारत के किसानों से उनकी जमीन, जो हजारों वर्षों से उनकी अपनी ही थी, छीन कर रुपये वालों को बाट दी गई थी। वे सभी भारतीय जो मुगलों तथा अन्य भारत के राजाओं के दरबारों में नीवरिया करते थे, अपनी नौकरिया और धन्वे को बैठे थे। सूलभ और शीझ न्याय करने वाले भारतीय न्यायालयो को अग्रेजी अदालतो मे बदल दिया गया या जहारिशवत का बाजार गर्मथा और जहारुपयो से निर्णय खरीदाजा सकताया। एक भद्र पूरप के लिए अदा-लत में जाना मौत से भी बरा समभा जाने लगा था। सबसे अधिक घवका तव लगा जब अग्रेजो ने हिन्दू और मुसलमानो को ईसाई बनाना आरम्भ किया। ऐसे ईसाइयो को विशेष अधिकार दिए जाने लगे। महारानी विनटोरिया ने १८५४ में उस समय के अपने वायसराय लार्ड डलहीजी को २४ नवम्बर को अपने पत्र में लिखा था "भारत में रेलों के चालू (Introduction) होने से बहुत अन्तर हो जाएगा। इसकी सहायता से भारतीयो को सम्य बनाया जा सकेगा और सम्य बन कर सभी भारतीय ईसाई बनाए जा सकेंगे।" जैसे कि वे सब लोग जो ईसाई नहीं थे, असम्य थे।

हिन्दू तथा मुसलमानो नो यह बहुत ही बुरा लगाऔर उन्होंने भारतीय सैनिको से मिल भारत की पहली स्वतन्त्रता की लडाई १८५७ मे छेड दी। बहु लडाई नयो असफल हुई उसे नारण इस पुरत्तक मे नही दिए जा सकते। परन्तु उस विफलता का एक घोर परिजाम था अयेजो ना हिन्दू और मुसलमानो को पृयक्-पृथस् रखना और एक इसरे को लडा वर अपना प्रभुत्व जमाए रखना। यह पालिसी तथा अयेजो का प्रभुत्व लगाभार रखना। में पालिसी तथा अयेजो का प्रभुत्व लगाभार है। अप में भारत ने दो दुकडे वरने ही समान्त हुआ।

परन्तु जब किसी भी गुलाम देश मे एक बार स्वाधीनता की अस्ति की

ज्वाला जल जाती है, तब वह पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हुए बिना बुफा नहीं करती। ब्रमरीका में अग्रेजों के विरुद्ध जार्ज वार्षिगटन के नेतृत्व में जीता हुआ युद्ध, इटनी में मेजिनी और गेरीवाल्डी के नेतृत्व में आसिट्ट्या के विरुद्ध सवाम तथा इसी शताब्दी में आपर्णैंगड का डीवेलरा आदि सिनफाइन नेताओं ना अपेजों से लड़ वर स्वाधीनता प्राप्त करना, बुद्ध उदाहरण अपने सामने हैं। भारत मों गेरीवाल्डी और डीवेलराओं नी कमी नहीं गेही है। खुदीराम वीस, लाला हरस्याल, मैंडम कामा, धीर सावरवर, इप्णमोहन मास्टर अमीरचन्द्र अवध बिहारी, रासविहारी बोस, पिगले, वरतार सिंह आदि मैंकडो ब्यक्तिओं ने अपने तन, मन और घन तथा परिवारों को रायाग वर अपने को स्वाधीनता के सम्राम में भोंक दिया और स्वराज्य के मन्त्र का जाप करते हुए या तो गोतियों ना पिकार वन गये या हसते-हसते फायी के तख्ते पर चड़ गए। जान गई पर आनर वसी। १६२७ में रामप्रसाद विस्मल, राजेंट लाहिरी और रोशनसिंह भी ऐसी ही सडाई लड़ते हुए ब्रिटिश माम्राप्त विभारत वेर समार को वता दिया विभारत वेन सभी मुसलमान अग्रेजों वी फूर नीति वा साथ नहीं दे रहे थे।

इन्ही आन पर मिटने वालों में में श्री चन्द्रदेशित आजाद एवं अभूतपूर्व व्यक्ति ये जिन्होंने अपने छोटे में जीवन में अग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को समस्त भारत में हिला दिया और लगमग छ साल उनको चैन की नीद नहीं सोने दी। इस छोटी-भी पुस्तक में इन्हीं महापुरूप की छोटी किन्तु अति महत्वपूर्ण जीवनी वा महास्त उल्लेख हैं। सक्षिपत इस वारण कि उनके सम्बन्ध में किसी भी एक या एक से अधिक व्यक्तियों की अधिक मानूस नहीं है। मुफें जितना मानूस है और जो उन्होंने मुके मेरी बीमारी में मेरे माय रहते-रहते कभी-कभी मुनाया था, वहीं इस पुस्तक में प्रस्तुत है। जो बुछ अन्य साथियों से शात हुआ है वह भी महोत में इस पुस्तक में प्रस्तुत है। जो बुछ अन्य साथियों से शात हुआ है वह भी महोत में इस पुस्तक में मानित कर निया है।

#### आजाद और मैं

१६०६ में जब मैं एमं० ए० की क्रीशा की तैवारी कर रहा था, बुद्दीसवाबाद के जमना के बिजारे रामसन्द यी बाजों के पक्षे पाट के एक कसरे म रहा करता था। पाम ही के लाला लदमनदात के पाट में हुए और विद्यार्थी भी रहा करते थे। उनमें एक काशीरान भी था जो उस समय एमं० ए० के प्रथम वर्ष में था। यह प्राय मेरे पाम आकर अवेजी आदि मीरनाथा। सरक्षीत में मारन की स्वाधीनना, अवेजी की कुरनामा आदि पर भी बातार- विमर्च होता रहता था। एक दिन उसके साथ एक नया व्यक्ति आया, जिसका कद छोटा, रग काला और गोल चेहरा था। काशीराम ने उसको अपना एक मित्र बताया और कहा कि वह भी अध्ययन कर रहा है और उसके ही साथ रहेगा।

उस दिन से बह भी कभी-कभी मेरे पास आने लगा और बातचीत में भाग लेने लगा। कुछ दिन परचाल वह बहा से चला गया। थोडे हो दिन बाद काशीराम मेरे पास आया और उस ब्यक्ति का हवाला देते हुए बोला कि कुछ दिन पिहेले वह दो और व्यक्तियों को अपने साथ लाया था जो मुमसे भी मिले थे। वे दोनों व्यक्ति काशित्वारों काम करते हुए सहारतपुर में पकडे गये हैं और हो सकता है कि वे काशीराम का तथा मेरा नाम और पता भी दे दें। मुभे होशियार रहना पाहिए। में सतक तो हो गया, परन्तु यदि मेरा नाम वेलों को भी देते तो मैं कर ही बया सकता था। हा, स्वाधीनता पर बहस के अतिरिक्त मेरा उनसे और कोई नाता नहीं था। खैर उन दोनों व्यक्तियों ने जिनका नाम शिव वर्मा और जाई नाता नहीं श्रा । सेर उन दोनों व्यक्तियों ने जाती लाग । वह जो काला व्यक्ति था वह कंलाशपित था जिसका उस समय दल वा नाम शीरतप्रसाल व्यक्ति था वह कंलाशपित था जिसका उस समय दल वा नाम शीरतप्रसाल था।

कुछ दिन बाद कैलाशपित फिर घहा आकर मुझे मिला और कहा कि बह अब कही बाहर, शायद ग्वालियर जा रहा है। वह चादनी रात मे मुझे मिला था और मुझे स्मरण है मैंने उसको वहा था "शीतल, तुम तो चादनी रात में एबोनाइट की तरह चमक रहे हो।" उसको बहुत बुरा लगा था और उसने मेरी बुराई काशीराम से बी थी।

१६२६ में कैसाशपित फिर दिस्ती आ गया और दिस्ती के दल वा भार सभात कर उसके सगठन में जुट गया। वह मुक्ते भी गदा-कदा मिलता रहा। अक्तूबर १६२६ में मैं हिन्दू कालेज में नेक्चर निमुत्त हो गया और साय ही होस्टल वा मुपार्टिण्डेण्ट भी। यह होस्टल ४ रामचन्द्र लेन, मैटमाफ हाउम रोड पर स्वित या। वहां भेरे पास एक वडा और एक छोटा कमरा था और ताय ही गाय रूम। मेरे यहा जाने ने पदवाद बैनाशपित भी मेरे पाम ही आपर रहने लगा।

उन दिनो लाहोर पहुंचन्त्र केम चल रहा या जिससे भगनसिंह आदि अभिगुक्त थे। रेम समाचार-पत्रों से पूर्ण रूप से प्रवासित किया जाता था और प्रारंचिम सुननारी सवाह परिण्य चन्द्रदेशसर की बीरता, अपूज निसानेत्राजी और उनके भव्य नेतृत्व (लीडरिया) की वडाई करता था। लोग पण्डित जी से मितने के लिए अत्यन्त उत्सुक पाये जाते थे। उन उत्सुको मे मैं भी एक था। मैंने कई बार कैलाशपित से कहा था कि यदि पण्डित जी दिल्ली आए, तो वह उनसे मुक्ते अवस्य मिलवाए। कैलाशपित कुछ उत्तर नही देता था।

२२ दिसम्बर १६२६ की बात है। मैं जब कालेज से होस्टल लगभग ३ वर्ज लौटा तो मैंने देखा कि मेरे बडे कमरे मे चार व्यक्ति आपस मे घुलमिल कर बात-चीत कर रहे है। उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी गम्भीर आशय पर विचार या वाद-विवाद कर चुकेथे, उन सभी के मख गम्भीर थे। मेरे वहा पहचने पर तीन व्यक्ति तो चले गये परन्त एक भारी-भरकम हप्ट-पृष्ट लगभग २२-२३ वर्ष का व्यक्ति वही रहा। वह सफेद धोती. आधी बाहो वाली सफेद कमीज तथा एक ठण्डा कोट और पाव में चप्पल पहने हए या। उसने मुक्ते देखकर नमस्कार किया और मैंने भी उसको नमस्कार . किया। थोडी देर बाद कैलाशपति आया और मुक्ते छोटेकमरे मेले जाकर बोला--"तुम पण्डित जी से मिलने के उत्सुक थे न, आज मैं तुम्हे पण्डित जी से मिलवा रहा है। तुम इसी कमरे मे ठहरो।" मैंने समका पण्डित जी कैलाश-पति के साथ नहीं बाहर से आये हैं। मेरी कल्पना में वह बड़े कद के लम्बे-चौड़े शरीर वाले तथा सूट-बूट से सुसज्जित होने थे । एक ही मिनट बाद वही सज्जन जिल्होंने मुक्ते नमस्कार किया था, उस कमरे मे आये और बोले "आप मेरे से मिलना चाहते थे। मैं ही पण्डित जी ह।" मैं उनको देखकर अवाक रह गया। गलाभर आया। आखो मे पानी आ गया। मैंने लपक कर उनके पाव छुए। उन्होंने तुरन्त ही मुक्ते उठा अपने गले से लगा लिया और बोले कि अब हम तुम्हारे पास ही रहेगे।

उस दिन से बह मेरे साथ मार्च १६३० के अन्त तक रहे। १४ फरवरी को मुक्ते टाइफाइड का रोग हुआ। वह ३२ दिन तक चला। एक दिन जबर उतरा और फिर रिलैंग्स हो गया और कई महीने चला। पण्डित जो मेरी सागी बीमारी मे, जब तक में होस्टल में रहा, मेरी तीमारवारी वरते रहे। डावटर बोग के यहा से दवाई लाते रहे। यही वे दिन थे जब पनी-काभी बह अपने जीवन की पुरानी बातें बनाते थे। वह कभी पारावाहिक रूप में नहीं बताई। कभी कोई बात और वभी कोई। यही कारण है कि पण्डित जी की इस जीवनी में पाठकों को वई स्थान ऐसे निक्तें जिनमें उनकी जीवनी वा उन्नेयन नहीं हो पारा है। तब भी जो कुछ उन्होंने मुक्ते अपनी जवान से बताया मैं उसी वो इस पुस्तक में पाठकों के सामने रख रहा हूँ। मेरे अपने पकडे जाते (४ दिसम्बर, १६२०) से लेकर उनके जीवन के अन्तिम दिन (२७ फरवरी १६३१) तक का हाल मैने कुछ तो समाचार-पत्रों से एक प्रित किया है, परन्तु अधिकतर वह मुभे १६३२ में यद्मापाल और सुखदेव राज ने बताया था जो दोनों पण्डित जी के साथ अन्तिम समय में थे। मुभे लेद है कि यद्मापाल ने अपने सिहाबलीकन में उस अन्तिम समय को एक भिन्न रूप दे दिया है। परन्तु, ने तो अपनी समरण-राक्ति को नहीं मुला बैठा हूँ। मेरे हृदय के पट परन्तु, ने तो अपनी समरण-राक्ति को नहीं मुला बैठा हूँ। मेरे हृदय के पट पर पण्डित जी की हरएक बात को उन्होंने कहीं या किसी दूसरे ने मुनाई, अकित है, और वहीं में इस पुस्तक में विवा हा है।

यहा मैं यह बता देना उचित समभता हू कि पण्डित जी के सम्बन्ध मे अनेक किवदित्या फैली हुई है। कुछ लोगो ने उनके सम्बन्ध मे पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें इन लोगो ने पण्डित जी से अपनी घनिष्टता खूब रगी है। मैं यह कहने मे अवमर्थ हूँ कि जो कुछ इन लोगो ने तिखा है वह सभी सत्य है। परन्तु दो-एक ऐसी पुस्तकों के पडने के परचात तो ऐसा लाता है कि इन लोगो का पण्डित जी से अधिक सम्बन्ध नहीं था। यह सर्थ है कि पण्डित जी कब सक जीवित रहे, उनकी प्रसक्त समस्त देश मे फैली हुई थी, अनेव लोग जब सक जीवित रहे, उनकी प्रसक्त समस्त देश में फैली हुई थी, अनेव लोग परन्तु मिलना भी नहीं चाहते थे। या उनकी बीरता की सराहना करते थे। कई तो उनसे मिलने के भी उत्सक्त थे। परन्तु मिलना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अपने पकडे जाने का अस्य था। यहीं नहीं पदि ऐसे व्यक्तियों से दल के लिए कुछ रूपमा मागा जाता था तो यह बहाने कर दिया करते थे, परन्तु चन्दा नहीं देते थे।

एक और बात स्पष्ट करने योग्य है। यह सम्भव है कि दल के कुछ सदस्य पिछत जी के सम्बन्ध में एक ही बात नो भिन्न रूप से देश के सामने प्रस्तुत करें। यह महना फठिन होगा कि कौन-सा या विसवा वर्णन सही है। हो सकता है पिछत जी ने स्वय ही भिन्न-भिन्न सदस्यों को भिन्न-भिन्न रूप में बताया हो। यह तो दल का नियम था ही कि वोई मी सदस्य किसी दूषारे सदस्य से न उसका असली नाम पूछता था और न ही उसने सम्बन्ध में बुछ जानवारी वर्ष संवता था। जो भी सदस्य बता देता था वैसा ही ठीव मानना पहला था।

इस बात ना मुक्ते तब आभाग हुआ जम पण्डित जी ने सम्बन्ध स १६६४ में म्वालियर से एन विदोध अन निकला। उस अन में पण्डित जी ने सम्बन्ध में नई ऐसे लेख हैं जो भिन्न-भिन्न रूप से लिखे गये हैं और सभी लेखको ने यह लिखा है कि पण्डित जी ने उनको ऐसा यताया या, अथवा उन (लेखको) को जानकारी में ऐसा हुआ था। फिर भी कई बातें तो उन लेखों में मेरी अपनी जानकारी में, सत्य नहीं हैं। यही कहा जा सकता है कि सायद पण्डित जी ने उनको उसी प्रकार बताया हो जैसा उन्होंने लिखा है।

इसीलिए में पाठको को भूमिका मे ही बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं इस पुस्तक मे पिष्टत जी के सम्बन्ध में लिख रहा हूं, उसकी सरगता अथवा असरगता की गारण्टी न लेक्र यही कह रहा हूँ कि मैं केवल वही लिख रहा हूं जो पिष्टत जी ने म्बय मुक्ते बताया था या जो कुछ मेरे जनके समीप आने के पश्चात् घटित हुआ था।

# पंडित जी की बाल्यावस्था

पण्डित जी का रोमाचक जीवन उनकी १३ वर्ष की आयु मे आरम्भ हुआ । जनका जन्म भावरा, तहसील अलीराजपुर रियासत मे २३-७-१६०६ को (उनकी माता के कथनानुसार) हुआ था । उनके पिता सीताराम जी ने अपना अधिकतर जीवन अलीराजपुर रियासत मे अपनी पत्नी जगरानी देवी के साथ विताया था जहा वह नौकरी से रिटायर होक्र राज्य के जद्यानों के सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हो गए थे केवल आठ रुपये मासिक वेतन पर । पण्डित जी को उन्होने भावरा की तहसील के प्राथमिक विद्यालय मे भरती करा दिया था। इस विद्यालय मे अधिकतर उस राज्य के आदिवासी भीलो के लड़के पढते थे। पण्डित जी बहुत ही थोडे दिन उस विद्यालय मे पढ पाए थे। परन्त जब उनकी माता जगरानी देवी जी मुक्ते दिल्ली में १६४४-४६ में मिली थी तो उन्होने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि वह अति आभारी होगी यदि लोग पण्डित जी के नाम से भावरा में एक हाई स्त्रूल अथवा माध्यमिक विद्यालय खुलवा दें। पण्डित जी के जन्मस्थान के सम्बन्ध मे भी कुछ लोगो का विचार है कि उनका जन्म भावरा मे नही हुआ था, उन्नाव जिले के बदरिका गाव मे ् हुआ था। ये लोगहर वर्ष बदरिकामे पण्डित जी के नाम से एक मेलाभी ु लगाते है । जहा तक मेले का प्रश्न है अथवा पण्डित जी के बलिदान की गायाओ वाध हा नहार है. वा प्रचार है, उसमे क्सी को भी विरोध नहीं हो सकता। परन्तु अधिकतर पण्डित जी के सभी साथियों के विचार में उनका जन्म भावरा में ही हुआ था। ऐसाही पण्डित जीने मुभे स्वयभी बतायाथा।

हा, पण्डित जी के पिठा सीताराम तिवारी जी अवस्य उन्नाव जिले वे रहने वाले थे। उनके तीनो विवाह भी इसी जिले म हुए थे। पण्डित जी की माता जगरानी देवी तिवारी जी वी तीसरी पत्नी थी।

पण्डित जो ने पिता सीताराम जी बडे मोधी थे। यह अपने लड़ने को अपनी कडी निगरानी में रखा करते थे और उनके पटने-लिखने पर अधिक जोर देते थे। पण्डित जी को उनमें स्नेह कम था, डर अधिक। इस पिता के स्नेह के अभाव को उनकी माता पूरी करती थी जिनको अपने पुत्र से अगाड प्रेम था।

एक दिन पण्डित जी, जब उननी आयु १३ वर्ष नी थी, उस राज्य ने एक बाग में से, जिसके उनके पिता सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, चार बडे-बडे आम के फल तोड कर घर ले आए। माली ने सुपरिस्टेन्डेन्ट साहब के पुत्र होने के नाते जनको रोका नहीं। जब उनके पिता ने घर पर चार आम रखे देखें तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा वि आम वहा से आए। पत्नी ने उत्तर में पण्डित जी का नाम बता दिया। सीताराम जी को कोध आया और उन्होंने पण्डित जी को चोरी करने पर लाछना की और वहत डाटा। माता ने पुत्र का पक्ष लिया। इससे पिताका क्रोध और भडक उठा और उन्होने पण्डित जीको साली को आम लौटा देने के लिए कहा। माता को अपना पक्ष लेते देख पुत्र ने आम लौटा देने से इन्कार किया और साथ ही कह दिया कि वह माली से क्षमा याचना भी नहीं करेंगे। सीताराम जी के कोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने पण्डित जी नो घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक वह माली से क्षमानहीं मार्गेंगे वह उनको घर में नहीं घुसने देंगे। घर का अन्दर से कण्डा बन्द कर अपनी पत्नी से कह दिया कि यदि उन्होंने द्वार खोला या अपने पत्र का पक्ष लिया तो वह उनको भी घर से बाहर निकाल देंगे। यह सब लगभगनी बजेरात को हआ था।

पण्डित जी भी सीताराम ने पुत्र थे। उनना भी फोध भडक उठा। उन्होंने भी बाल हठ ठान ली कि वह माली से क्षमा मागेंगे ही नही। वह घर ने अन्दर उस समय तन नहीं जाएंगे जब तन उनने पिता स्वय ही बाहर आकर उनने घर में नहीं ने आएंगे। वह १३ वर्षीय बालक की बाल हठ उननी प्रतिज्ञा में बदल गई जो उन्होंने सगमग आजीवन निभाई वेचल एक बार छोडकर यह १६६६ में अपने नित्तने ही साथियों ने अनुरोध पर सदाधिव राव मलकापुरनर को माय ले भावरा गये थे और अपने माता-पिता ने पास केवन २४ घण्डे ही ठहरे थे। उनने परवात् उनने मन में कभी भी यह विचार



आ बाद की माता जी

नहीं आया कि वह अपने माता-पिता वे दूसरी बार दर्शन कर लें। विचार आने ना ममय ही नहाँ था। उस समय उनवी तो एक ही लगन थी। विसु प्रकार दस ना मुचार रूप से सगठन वरें। विस प्रकार अग्रेजों ने विरुद्ध लड़ाई लड़ें और विसा प्रकार देश को स्वाराधीन करायें। अब उनके जीवन ये माता-पिता का कोई स्वान नहीं था। उनवा कुटुम्ब था उनवें दल के साखी। यहाँ तक जब उनवें। एक बार थानपुर में एक सज्जन ने कुछ रूप थे अपने माता-पिता को नेजने के लिये दिये तो उन्होंने उन रूप यो दन वे के बाम से सना सिया यह कह कर वि माता-पिता से अग्रेक को दस के बाम से सना सिया यह कह कर वि माता-पिता से अग्रिक आवश्यकता उस रूपये अपने माता-पिता से वा की है।

पण्डित जी घर के बाहर अधेरी रात में अकेले सगभग १२ बजे तक अपने पिता से बूलाये जाने की प्रतीक्षा देखते रहे । जब पिता नहीं आये तो बह पाम ही के एक गाय में अपने चचेरे भाई मनोहरलाल तिवारी के घर चले गए और वही २४ घण्टे अपने पिता के आने और उनको गले लगावर घर लौटा ले जाने वा स्वप्त देखते रहे । परन्तु यह विवाद तो पिता और पुत्र के बीच था । पिना पुत्र से मला कैसे हार मान सबते थे। वह नहीं आए। पण्डित जी के चचेरे भाई जिसने पास वह उस समय ठहरे हुए ये तथा भावज ने उनसे बहा कि ये दोनों उनके पिता के पास लौटा देंगे। परन्त पण्डित जी ने घर लौटने में इन्वार बर दिया। भाई ने बहा वि पण्डिन जी उसी वे पास रहवर विद्या अध्ययन बार सबते हैं। परन्त उसी रात पहित जी ने भाई-भावज वे बीच बार-विवाद सन लिया जिसमे भावज ने अपने पनि से वहा या कि वह चन्द्रशेखर का इसरे दिन प्रात उनके पिता के पास ही छीड आयें। पण्डिन जी ने जमी नमय निश्चय पर लिया वि वह उस घर में भी नहीं ठहरेंगे। यह था निश्चय तया सबस्य एव १३ वर्षीय बालव ना जिसने उसने जीवन की घारा की पूर्णनया बदन दिवा और भागत को उसके बनिदान पर गौरव करने का और दास होते हुए भी अपना गिर ऊचा गरने का अवगर दिया ।

पण्डित जी से बावई जाने से माबदा में मैंने यही लिया है जो पछित जी ने स्वय मुक्ते बनाया था। परन्तु उनने चिन्दे माई मनोहण्यात निवादी ने हम बार मा क्यिंगे अन्य ही रूप में पर्या दिया है। उनने मेगानुसार आजाह मा एक मोनी वा ह्यायारी अपने साथ बावई से गया था और बनियय से सम्मादा ने भी ऐमा है। विचाद बनोहण्यात जी में बार कर अपनी पुस्तन में एक विचा है।

में इनका दावा ना नहीं कर सकता कि जी मैंने तिया है, वहीं महस्

है। परन्तु अधिव सत्य तो मेरे ही कथन में दीखना है। कारण यह है (१) पण्डित जी का एक अनभिज्ञ व्यक्ति के साथ भावरा छोड़ना।

(२) उनका अपने माता-पिता अथवा माई भावज से आज्ञा न लेना.

इतना ही नही उनको बताना भी नही।

(३) मोती वाले का पण्डित जी को बम्बई की गलियों में ले जाकर

छोड देना। वह उनको अपने ही घर ठहरा सक्ता था अथवा उनका कुछ अन्य प्रवन्ध कर उनकी नौकरी या काम-काल की

उन्होने होटल मे नौकरी की थी।

ब्यवस्था तो कर सकता था। पर पण्डित जी के कथनानुसार ही

# वम्बई की यात्रा

पण्डित जी ने अपने भाई ना घर प्रात ४ वजे छोडा जब दोनो सो रहे थे । उन्होंने दोहद की ओर कदम उठाया । वह उसी एक ओर जाने वाली सडक पर चलते ही रहे। जब थक जाते, थोडा विश्राम कर लेते और फिर चलने लगते। डर याकि कही भाई आ कर पकड कर लौटान ले जाए । खाने की द्रकानें रास्ते मे पड़ी । परन्तु पैसा पास न था । अत चलते ही रहे, भूले तथा थके-मादे । परन्तू कदम न रका । २४ घण्टे के अन्दर लगभग चालीस मील की यात्रा कर दोहद स्टेशन पर पहुचे । वहा एक रेल गाडी खडी थी । उसी गाडी के एक डिब्बे मे जाकर लेट गए । थक कर चूर हो गए थे । लेटते ही सो गए । जब आख ख़ली तो देखा एक बडा-सा स्टेशन है। गाडी सब खाली हो गई है। बाहर निकल कर पूछने पर ज्ञात हुआ वम्बई है। शहर की ओर चल दिए। जब गोदी (मालगोदाम) के समीप पहुचे तो वहा खाने के होटल देखे। एक मे निसा था। "राइस प्लेट चालू आहे"। पूछा यह क्या होता है, मालूम हआ. चावल भात तैयार है। भूख से विचलित हो गए। दुकानदार से दाम पूछने पर पता चला एक प्लेट दो आने में मिलती है। परन्तु दो आने वहा थे। उन्होंने दुवानदार से नौकरी देने की प्रार्थना की । दुवानदार ने परिहास से कहा "जा जभी दूध के दात तो दूटे नहीं हैं नौकरी करने आया है।" परन्तु पण्डित जी हताझ नही हुए। बोले भाई कोई छोटा-मोटा वाम देवर देख लो, यदि न हो सके तो पैसे न देना । दुवानदार को उनकी अत्प वयस पर बुछ दया आ गई। उसने उनसे बर्तन माफ करने थे लिए वहा जो उन्होंने कर दिए । दुवानदार ने

भी जनको राइस प्लेट दे दी। और यह मालूम होने पर कि पिज्त जी ना वह पहला ही दिन बम्बई मे आए हुए था और जनके रहने या सोने का कोई ठिकाना नहीं था जनको दुकान बन्द करने पर अपनी दुकान के सामने सोने की आज्ञा भी दे दी।

पण्डित जी ने दूसरे दिन से उस दुकान पर कुछ नाम करना आरम्भ कर दिया। दुकानदार इस काम के बदले उनको दो समय राइस प्लेट दे देता या और रात को बह उसी दुकान के सामने सो जाते थे। कुछ समय परचात् वह गोदी में काम करने वाले मजदूरों के साथ काम करने लगे और उन्हीं के साथ उनकी कोठरी में सोने लगे। प्रात या शाम को समय पा कुछ और काम भी कर लिया करते थे जिससे उनको दो आने और अधिक से अधिक चार आने बच जाते थे। इनसे बह अधिकतर अपनी धुधा की दिन्ती ही किसरी थे। परन्तु कभी-कभी जब चार आने एकतित हो जाते थे तो वह सिनेमा, जो उस समय केवल अग्रेजी में ही होता था, देख लेते थे। कुछ दिन सिनेमा न देसकर उन्होंने एक नया कुरता तथा एक पोती भी स्वरीद ली थी।

ऐसा क्रितने दिन चलता रहा, पिछत जी ने मुक्ते नही बताया और न ही यह मालूम हो सका कि वह क्य और क्षि प्रकार वर्म्यई छोडकर वनारस चले गए। हा इनना अवस्य ज्ञात है कि वह १५ वर्ष की आयु मे बनारस पहुच चके थे।

### पण्डित जो १९२१ के आंदोलन से

पण्डित जो ने बनारस पहुच कर किसी हिन्दी स्मूल में पढना प्रारम्भ कर दिया । इन्हीं दिनों उन्हें कसरत ना मौक हुआ और उन्होंने किसी अखाड़े में कमरत करनी आरम्भ कर दी । आदत यह भी जिसमें मन लगाया उसी में तल्लीन हो गए । योडे ही दिनों म उनका दारीर हृष्ट-पुष्ट हो गया, चेहरा गोल तथा दारीर गठीला हो गया और यल का भी यथाद्यक्ति सचारण हो गया।

उन दिनों बनारस वे एवं गुण्डे ने सरीफ आदिमियों ना रहना-सहना तम नर रखा था। बहु-वैटिया उसने बच नर चतती थी। सामने आने पर वह उननों छेड़े बिना नहीं रहता था। सभी उससे उरते थे। पुलिस उससे मिल नर चलती थी, इमसिए निगी नो भी उमना उसनी नीच नार्यवाहियों से राजने ना माहम नहीं होना था।

एक दिन शाम के समय पण्डित जी किसी बाजार से जा रहे थे। उसी बाजार में वह गुण्डा भी अपने दो साथियों के साथ जा रहा था। सामने से एक युवती आ रही थी। उस गुण्डे ने उस युवती को कुछ अपशब्द कहे। वह उसको लाछना देने लगी। इस गण्डे ने उसको अधिक छेडा और उसका हाथ पकड लिया। पण्डित जी ने यह सब देखा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस गुण्डे से युवती के हाथ छोड़ने को कहा। गुण्डे ने पण्डित जी के वहने की अवहेलना की । पण्डित जी ने उसको डाटा । उसने परिहास वरते हए कहा--"जा-जा, अभी तेरे दूध के दात तो टूटे नहीं है, मेरे से मुकाबला करने चला है। एक रैपट (तमाचा) मारूगा तो बत्तीसो दात भड़ जाएगे।" पण्डित जी का कोध उबल पडा। उन्होंने उस गृण्डे को ललकारा। गुण्डा युवती ना हाथ छोड उन पर ट्रट पडा । पण्डित जी तो पहिले से ही तैयार थे । पैतरा बदल कर उसके ... खपच्ची भर के शरीर को प्रथ्वी पर दे पटका और उसकी छाती पर चढ बैठे। बोले कि यदि वह उस युवती को बहन कह कर नही पुकारेगा तो वह उसका गला घोट देंगे। जब गुण्डे के साथियों ने हस्तक्षेप करना चाहा तो दूसरे लोगी ने, जो वहा राह चलते तमाशा देखने के लिए एकत्रित हो गए थे, उन्हे रोका। गुण्डे ने भी अपनी जान बचानी ही उचित समसी। उसने अपने साथियों को ्र रोका। युवती को बहन कहकर क्षमा मागी। पण्डित जी ने उसे छोड दिया और वह अपने साथिया सहित वहा से चलता बना।

उस दिन के परचात् उस गुण्डे की गुण्डागर्दी तो सुनने में नहीं आई परन्तु पण्डित जी के साहस तथा बल की चर्चा समस्त बनारस में फैल गई। यह समाचार आचार्य नरेन्द्रदेव जी के कानो तक भी पहुचा और वह पण्डित जी को स्कूल से निकाल अपनी काशी विद्यापीठ में ले गए जहां कि वह अध्यापक और सम्पूर्णानन्द उसके मुख्य अध्यापक थे।

पण्डित जी ने विद्यापीठ में हिन्दी तथा सस्कृत का अध्ययन मन लगा कर बारम्भ कर दिया। परम्तु अधिक दिन नहीं हुए थे कि महास्मा गाधी द्वारा चलाया हुआ बान्दोलन जोर पकड गया। सहस्रो स्त्री और पुरुष महास्मा गाधी की जय के नारे लगाते हुए जेल को प्रस्थान करने लगे। काशी विद्यापीठ के अनेको छात्र भी उत्तर बारोलन हो यारीक हुए। नार्ची क्या पिड्त जी कब चुप बैठ सबसे थे। वह भी हाथ में भण्डा ले महास्मा गाधी की जय बोतते हुए आन्दो- कन में पूर गए। पकडे गए और लारेपाट धाई० सी० एस० की अदालत में पूर गए। पकडे गए और लारेपाट धाई० सी० एस० की अदालत में पेस हुए। लारेपाट ने उनका नाम पूछा। उत्तर दिया 'आजाद'। पिना का नाम

'स्वाधीन' बताया और रहने था पता जेलखाना। आजाद तो यह अन्त क्षण तन रहे और स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए अपनी बनि भी देदी। परन्तु जेलखाने को कभी घर नहीं बनाया।

सारेपाट मजिस्ट्रेट ने उनकी १५ बेंतो वी नजा ही । उनको जेल ले जाया गया और सुले मैदान मे १५ बेंत लगाये गये । पहिने १० बेंनो तक तो वह बन्देमातरम् बहुते रहे परन्तु ११वा बेंत पड़ते ही उनके मुख से महात्मा गापी की जय वा मारा निकला । इतनी वम ययम के मुन्म प्राय १५ बेंत सापर बेहीस हो जाते है या पीड़ा से चीस पड़ते हैं । परन्तु वाह रे धीर ! वमर बेहीस हो जाते है या पीड़ा से चीस पड़ते हैं । परन्तु वाह रे धीर ! वमर से तह यह रहा था । साल उपड पुत्री थी । चरबी निकल आई थी परन्तु न तो चीख थी और न ही आरों मे आतू । मुख से वेचल महात्मा गापी की जय के नारे ही निकलते थे । मरदार गण्डासिह, जो उम समय बनारस जेल वा जेलर था, पण्डित जी ने साहम से बहुत प्रभावित हुआ और कोड़े लग जाने वे बाद उनको अपने पर ले गया और उनको गर्म-गर्म दूप का एव गिलास पिताया (यह बात सरदार गण्डासिह ने स्वय मुसे १६३४ मे बनारस सेन्द्रल जेल मे कही थी जब वह वहा सुपरिटेटेडेन्ट जेल वा और मैं दिल्ली पड्यन वेस वे सम्बन्ध मे अवनी सजा काट रहा था ।) विद्यापीट मे सीटने पर समूणा-नन्द जी ने उनको आजाद के नाम से ही सम्बीधित विया और तमी से उनवा नाम चन्द्रसेवार आजाद विश्वता हो गया।

#### विचार परिवर्तन

पण्डित भी जब बेंत खाकर लीट तो उनके साहस भी चर्चा सारे नगर में फैल चुकी थी। लोग जेल के द्वार पर उनके स्वागत के लिए हजारों में प्रस्तुत थे। वे पण्डित जी की कन्धी-कन्धी शहर में ले गए और सारे शहर में उनका चुलूस निकाल। एक ग्राम सभा में उनका चित्र में लिया गया। चन्द्रहोखर 'आजाव' की जय के नारे लगाए। पण्डित जी इस भव्य स्वागत से प्रसान तो हुए परन्तु अभावित नहीं। वह काशी विद्यापीट में लीट विचारों में हुव गए। वह था विचारों का समर्थ। वह सोचने लगे क्या कुछ दिनों के लिए जेल जाकर, या कोडे खावर, या महासा गांधी की जय बोल कर भारतवर्ष स्वर्धीन करामा जा सकता है। उनके सन्मुख एक और या समस्त भारतवर्ष का उचलता हुआ जोश जो केवल जेल जाकर ही उच्छा पड़ जाता या और दूसरी और अयंज हाकिमों की कूरता और उनकी पटहु पुलिस भी अन्धेर गर्सी। यह कितने ही दिनों हुन विचारों के तर्क-वितर्क में लिक्त रहे। अन्य विवार्षियों से बहस की

और आचार्य नरेन्द्रदेव जीसे भी परामर्गकिया। परलुबह किसी भी प्रकार इस विचार को अपनान सके कि केवल जेलयात्रासे भारत स्वाधीन कराया जासकताहै।

उस ममय पण्डित जी की आय लगभग १५ वर्ष की थी। शायद वह वयस ऐसे तर्क-वितर्क करने के योग्य न हो परन्त पण्डित जी का १३ वर्ष की आयु में घर वा छोड़ देना और फिर उस और मुह न मोड अपने पाव पर खड़ा होना यह प्रतीत करता है कि वह उतनी छोटी आयु मे भी गम्भीर हो गए थे। और देश की स्वाधीनता की लडाई के सम्बन्ध में कीन-सा मार्ग उचित होगा अयवा नहीं होगा, इस गूढ समस्या पर भी सोचने में समर्थ थे। वह अन्त मे इस निर्णय पर पहुचे कि देश की स्वाधीनता अहिंसा के मार्ग द्वारा प्राप्त नहीं की जा सक्ती । उसकी हासिल करने के लिए तो हिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा। अग्रेज अहिसा से भारत को कभी नहीं छोडेंगे परन्तु उनको डराकर, मारकर अयवा इसी प्रवार के अन्य साधनों से भारत से भगाया जा सकता है। आयर-लैण्ड का ताजा ही उदाहरण उनके सन्मख था । उनके सामने उस समय दोनों रास्ते खुले थे। एक या काग्रेस का जिसमें उनको अधिक से अधिक साल छै महीने की जेल काट लीडर बनकर बाहर निकलना, अपनी जय-जयकार सुनना, फूनो की मालाग्रो से स्वागत कराना और बिना हीग या फिटकरी नगाये लीडर बन जाना । दूसरा मार्ग था, अपने सब सुखो, शान्ति तथा कुदम्ब का त्याग. लडते-लडते भर जाना या पकडे जाने पर आजीवन सी बलास के बारावास मे जीवन बिताना। एक मार्गथा सुगम और सुलभ और दूसरा था दुर्गम और विधनाइयों से पूर्ण ।

परन्तु पण्डित जी नो लीडर यनने की इच्छा नहीं हुई। उन्हें सुख और साम्ति वा विचार भी न आया। उनने सामने तो वी देस की स्वाधीनता। वह इसी निर्णय पर पहुंचे कि यह स्वाधीनता। दुर्गम मार्ग को अपनात से ही समीए लाई जा तक्ती है। इस निर्णय पर पहुचने ही उन्होंने वाग्रेस से सम्बन्ध छोड यानिवारियों का मार्ग अपनावा।

क्रांतिकारी दल मे पदार्पण

तो खदीराम बोस आदि अनेक गोली चलाते हुए मारे गए थे या फासी के तस्ते पर लटक चुके थे । देहली के प्रथम पड्यन्त्र वेस के मास्टर अमीरचन्द, अवध-विहारी आदि को फासिया हो चुकी थी। दूसरी वर्ल्ड बार के बीच भी लाला हरदयाल, बीर सावरकर, मैडम कामा, क्रूप जी वर्मा, राजा महेन्द्रप्रताप सिंह तथा रासबिहारी बोस आदि अनेको बीरो की अनथक कोशिशें लगातार चल रही थी भारत को आजाद कराने के लिए। १६१६-१६ मे ब्रिटिश हिन्द सरकार ने एक रौलट विमटी भी बनाई थी जिसने लगभग ३०० पृष्ठों की पस्तक में क्रान्तिनारियों के कार्यों की चर्चाका उल्लेख किया था। सरकार--दमन की नीतिका व्यवहार कर रही थी। वह यह न जानती थी कि दमन से यवनों की स्वाधीनता की अग्नि बढती ही है. दबती नहीं । एक दल त्रान्ति-कारियों का पवड़ा जाता था, दूसरा क्षेत्र में कूद पड़ता था। रिले रेस की भाति उनकी कार्यवाहिया चलती रहती थी। चनाचे १६२२-२३ मे भी बगाल, विहार, उत्तर प्रदेश और पजाब में नई ऐसे युवक, जिनका ध्येय कान्ति से स्वाधीनता प्राप्त करना था, एक सूत्र से वधे हुए थे। उनका प्रयत्न दल के सदस्य बहाना और समय-समय पर बोर्ड न कोई 'एन्डान' करने की ओर लगा रहता था।

बनारस मे भी उस दल का सूत था मन्मथनाय गुप्त और प्रणवेश चंटरजी के रूप मे । जब मन्मथ ने पण्डित चन्द्रशेखर आजाद की बीरता मुनी तो उन्होंने उनसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया । वे दोनों भी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे । उन्हों दिनो बगाल के क्रान्तिकारी दल ने श्रीयुत् जोगेशजन्द्र चैटरजी को उत्तर प्रदेश में दल को बढ़ाने और उसका सगठन करने के लिए मेजा था। मन्मथ तथा प्रणवेश द्वारा पण्डित जी का सम्पर्क श्री जोगेश दा से भी हो गया।

उस समय उत्तर प्रदेश मे एन त्रात्तिकारी दल काम वर रहा था और नाशी तो उस दल का सबसे वड़ा केन्द्र था। काशी में भी काशी विद्यापीठ तो मानो त्रान्तिकारी बनाने के लिये ही चलाया गया था। उस दल के नेता श्री रामप्रसाद बिसिनल थे। जो अधिवतर शाहजहापुर मे रहते थे। परन्तु दल के केन्द्र प्रिय-भिनन नगरों में मौजूद थे। दल के सगठन का कार्य चल रहा था। पण्डत जी की इस दल के अस्तित्व का मन्ययनाय गुल ने झान वराया। प्रयत्न कर चहु उस दल में भरती भी हो गए। गाशी में ही विस्मिल के मिलने से पहिले उनना परिचय शबीन्द्रनाथ बहसी, राजेन्द्र साहिरी तथा गोबिन्द- चरणवर से भी हो गया था। आजाद नम वयस के थे, परन्तु उनका जोश देख कर विस्मिल को अधिक सोचने की आवश्यकता ही नहीं हुई। दल में उनको विवन सिलवर (Quick Silver) से सम्बोधित किया जाने लगा।

त्रान्तिकारी दल के सदस्य अमीर लोगों के लड़के नहीं होते थे। वे सभी सामान्य या गरीव घराने के होते थे। अपना सब कुछ दल को अपंण करके भी घन इतना नहीं हो पाता या कि दल का साधारण काम भी चलाया जा सके। घनवानों अथवा दूषरे लोगों से प्रायंना करने पर भी उनसे किसी प्रमार को सहायता नहीं मिलती थी। प्रायं लोग क्रान्तिकारियों की बुराई की परते थे और प्रशसा भी, परन्तु जब उनसे सहायता मागी जाती थी तो वे दुक्तार दिया करसे थे। परन्तु अगितवारियों वा कोई भी एक्सन विना हिय- यारों वे सम्मव नहीं पा और हिथार उनके में उन्नेत दे पैसा कर सरीदे जाते थे। परन्तु उपए थे कहा ? जान्तिवारी रपयों वे अभाव से दल के काम को स्थागत करने वे लिये प्रस्तुत न थे। यदि लोग सीधी तरह से पैसा न दें तो अभीर लोगों से जवरस्ती छीना जाए। उसवा एक ही माग था—उकती। इस राजनीतिक डकती से एकप्रित विया गया रुपया चूकि भारत की स्वाधीनता प्रायं करने में लगाना या इस वारण यह डकती। उतनी भीपण अथवा प्रणास्पर नहीं लगती थी।

डक्ती से पहले रामप्रसाद विस्मित ने अन्य धन सचय करते के उपाय भी सोचे, परन्तु सफल न हुए। यह बात प्राय सभी जानते हैं कि साधुओं के मठों में पर्याप्त धन होता है। ऐसे ही एक मठ में उन्होंने पण्डित चन्द्ररोखर को उन साधुओं के गुर का शिष्य बनावर भेजा। पण्डित जी ने सिर मुण्डवा लिया और गेरए सक्त धारण कर लिए और बाट जोहने समे कि कब गुरु मरेगा और वेव उसकी गद्दी सभात कर उस मठ में सवित धन ना सहुपयोग नरेंग। परन्तु गुरु भा जो सीध मरने बाता ही नहीं था। पण्डित जी ने विस्मित को निन्मा नि गुरु तो सण्ड-मुनष्ट दिन दुगना, रात चौगना बढता ही जा रहा है, उसने मन्ने तक तो यह स्वय भी बुद अवस्था में जा पहुंचेंग। विस्मिर ने उनारों बहा में बुता लिया।

# काकोरी डकैती

मभी अन्तिवारी, नेता हो अथवा साधारण सदस्य, डकैती से घृणा वरते थे। विदोषकर अपने ही भाई वन्युओं को खुटना तो उनको अप्रिय था। इसिलए थी रामप्रसाद विस्मिल ने किमी अमीर स्विति को न लूट सर-पारी पन खूटने की पोजना बनाई। यह योजना बनाते समय यह बात निहिक्त तर सी गई थी कि इस योजना में दल का राजनैतिक रूप स्पष्ट रहे जिससे जनता जान जाये कि यह उदेती साधारण न होकर देश की रावधीनता के युद्ध की एव कही है। उनको विद्यस्त सूत्री से पता बना कि एक ट्रेन में लगभग १०,०००) ह झूमरे स्टेशनो पर बाटने के लिए सलनक से ले जाया जाता है। पहिले तो उन्होंने लखनक में ही उस ट्रेन के किए सलनक से ले जाया जाता है। पहिले तो उन्होंने लखनक में ही उस ट्रेन के किए सलनक से ले जाया जाता है। पहिले तो उन्होंने लखनक में ही उस ट्रेन के किए सलनक से ले जाया जाता है। पहिले तो उन्होंने लखनक में ही उस ट्रेन के किए सलनक से ले आया जाता है। पहिले तो उन्होंने लखनक में ही उस ट्रेन के किए सलनक से ले आया जाता है। पहिले तो इस्ता कि कही मार-काट न करनी पड़ लाए। विस्मल ने सभी सदस्यों को मिस-निम्न वामों में लगा दिया। पण्डित जी का काम था गाड़ी के साथ खड़े होकर लोगो को बाहर न निकलने के लिये सावधार पर यो सटकावर जगल-जगल लगन उन्हों काना।। समरण रहे, उन दिनों गोटो वा अधिक व्यवहार नही था। चार्डी के स्परो ही अवलित थे।

र अगस्त १६२५ वो जब गाडो वावोरी से लगभग दो मील गई थी कि जज़ीर खीची गई। गाडी रच गई। रचते ही बुख लोग तो गाडी से बाहर निवन्न आए और अन्य सदस्य वहा पहले से ही प्रस्तुन थे। गाडी के दोनो और हर दो मितट के बाद पायर हवा में होने लगे। लोगो से वह दिया गया वि गाडी को रोकने वाले डाकू नहीं है वे तो क्रान्तिकारी है। लोगी से वे कुछ नहीं बोलेंगे। परन्तुलोग भी अपने-अपने डिब्बो से वाहर न निकलें।

इस एकान के समय केवल तीन सदस्य ऐसे थे जो शारीर में हुस्ट-पुट्ट तथा वलवान थे। वे थे थी विस्मिल, थी अशकाक उल्लाह और पण्डित जी। श्री विस्मिल तो नेतृरत कर रहे थे। अशकाक उल्लाह को गाउँ के डिट्ये में उस सन्द्रक को तोड़ने वा नार्य सीमा गया जिसमें रुपया था। अशकाक के प्रस्त गरंग पर भी जब वाचस नहीं हुटा तो वह विस्मित के पास दौड़ा। उपर दूसरी और ने गाड़ी आने वा समय हो। रहा था। विस्मिल ने पण्डित जी की ओर देखा और पण्डित जो वा सकेत पाते ही गाउँ वे डिट्ये वी ओर लपके। उन्होंने और अशकाक ने मिलवर सन्द्रक को तोड़ डाला और पण्डित जी दस हजार रपये थैलों में भरकर साइकिल पर बैट जगल-जगल २४ मील की यात्रा कर लखनऊ पट्टूप गए। इन रुपयों वा वजन लगभग तीन मन था। पण्डित जी ने मुफे ऐमा ही बताया था, परन्तु मन्ययनाथ जी से पूछने पर उन्होंने बताया वि पण्डित जी उस सन्द्रक तोड़ने में असफल हुए तो अशकाक उल्लाह ने उनकी सहाबना थी और सन्द्रक तोड़ने मं असफल हुए तो अशकाक उल्लाह ने उनकी सहाबना थी और सन्द्रक तोड़न गया।

मन्मय जी ने यह भी बनाया वि रुपया पण्डित जी साहिवल पर नहीं ले गये थे। सभी दल में सिम्मलित सदस्य पैदल चल लखनऊ पहुच गये थे और गोमनी भी ओर जाने वाले पय वे पास वे जगल में छिप गए थे। प्रात. जब गोमनी में म्नान परने वे लिए स्त्री-पुरुषों ने आना-जाना आरम्भ कर दिया तो यह नोग भी उनमें रल-मिल कर अपने-अपने स्थानों पर पहुँच गये। तो अञ्चलक के साय सम्दूक तोड़ने में व्यस्त थे। फिर भी बिस्मिल का सम्देह जम्ही पर बना रहा। पिछत जी ने वई बार मुभन्ने बिस्मिल की प्रशसा की, परन्तु उनके इस सम्देह की वह दुखित दिल से कहते थे और कहा करते थे कि उन्होंने कभी भूठ नहीं बोला, फिर भी बिस्मिल को उनपर सम्देह क्यों बना रहा। उनके विवार में निसी अन्य सदस्य ने जिसको ज्ञायद पिछत जी की सफलता से द्वेप हो गया हो, विस्मल से भूठ ही उनका नाम के दिया था। दल के सदस्य कभी डाका डाल कर प्रसन्त नहीं होते थे परन्तु धन का अभाव उनको इस कार्य के लिये मजबूर करता था। डाका डालने के पश्चात् वल के सभी सदस्य दुखित हृदय को लिये उदास रहते थे। इन सबमे सबसे अधिक उदासीनता पण्डित चन्द्रबेखर को होती थी। डाके के समय यह सबसे अधिक उदासीनता पण्डित चन्द्रबेखर को होती थी। डाके के समय यह सबसे अधिक उदासीनता पण्डित चन्द्रबेखर को होती थी। डाके के समय यह सबसे अधिक उदासीनता पण्डित चन्द्रबेखर को होती थी। उनके के समय यह सबसे अधिक उत्तरना नहीं चाहते थे, छोटी-छोटी-की बातो पर चिड जाया करते थे और कोषित भी हो जाया करते थे।

#### घर से वेघर

वाकोरी के पास लूटी गई ट्रेन ने सरकार को चीवन्ना नर विया। यह तो प्रत्यक्ष या कि लूटने वाले साधारण डाकू नहीं ये अपितु वे पटे-लिखे प्रान्ति-चारों थे। सरकार को डाकुओ की अधिक परवाह नहीं होती। वर्षों ? इस मारण कि वे सरकार ने उद्देण्डता नहीं नरते। वे नानून अवस्य तोडते हैं परन्तु सरकार के अस्तित्य में कुछ बाधा नहीं आती। योज-बहुत प्रयन्त नर सरकार यदि उनने पत्ने के सरकार से सफल हो जाए तो ठीव वरना सैनडो डाकू सैकडो डाके अपित रहते के ठीर सरकार की हकुमत भी कामम रहती है।

परन्तु सियासी डाका असाधारण डावा होता है। वह होता है जुनौती सम्बार वो। सरवार सभी प्रवार वे प्रयत्नों से ऐसे डावे वा सुराग लगाती है और सच तो यह है वि वह सफल भी हो जाती है। इससे प्रत्यक्ष है वि यदि मरकार चाहे तो वोई वारण नहीं वि वह हर एवं डक्वी वा पता क्यों

अभी रौलेट मिनटी नी रिपोर्ट नी छुपे मोडे ही वर्ष बोते से ओर ब्रिटिश नरवार तथा उनने प्रतिनिधि भारत सरकार का विवार था नि माण्ट्रेंगू नेम्मचोर्ड सिफारिशों से भारतीयों नो अपने साम से लेंगे। हर दास देम में ऐसे लोगों नी नमी नहीं होनी जो हानिम वक्त ना साम देवर अपना उन्यू सीधा नरने हैं। भारत में तो ऐंगे व्यक्तियों नी सह्या अधिन ही थी

न चला सने ।

और अब भी है। परन्तु महात्मा गांधी के १६१६ के सत्याग्रह ने इतना अवस्य सिद्ध कर दिया था कि जनता ब्रिटिश सरकार की राग से भेद रखती थी। १६१६ का सत्याग्रह १८५७ की स्वाधीनता युद्ध के परचाद पहिला अवसर था जब अग्रेजो द्वारा फूट के बीज सफलतापूर्वक बोने के परचाद भी हिन्दू और मुसलमान एक साथ एक प्लेटफार्म पर आगे बढे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चुनौती दी।

त्रिटिश सरवार, जो दो सी वर्षों से इस पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागो पर अपनी सत्तां जमाए हकूमत कर रही थी, एक बार फिर हिन्दू-मुसलमानो मे फूट ब्लवा वर आपस मे लडाई और मार-काट कराने मे सफल हो गई। १८२४ मे यह अबस्य थी कि काग्रेस को छोड हिन्दू और मुसलमान फिर ने टिटफार्म पर दीय ही नहीं पहते थे। एक इसे का गया काटने के लिए फिरते थे। छोटी- छोटी और साधारण बातों के बतगढ़ बन जाते थे और जानु-छुरिया चल जाती थी। ऐसे समय जब बिटिश सरकार स्थल में भी नहीं सोच सकती थी, वाग्रेस वे असहयोग आव्दोत्तन के प्लेटफार्म पर नहीं, फासी के तस्ते पर लटवने बाल प्लेटफार्म पर हिन्दुओं के साथ मुसलमान भी आए। बनारसीदास तथा शिव-चरणनाल सर्मी और अन्य देशझीहयों द्वारा सरकार वाकोरी ट्रेन के खटने वालों में नामों वो प्राप्त वर जनवों गिरफ्नारी परने में समर्थ हो गई। जनमें एवं बहाइर मुसलमान भी था, अराकाक उल्लाह खान जिसने वीरता के साथ विस्तिल, रोशनीसह और राजेन्द्र लाहिरी के साथ इन्त्यान जिन्दावाद के नारे नागोत हुए पासी ने तस्ते पर लटव बीरगित ही नहीं बल्कि भारतवासियों के हुरयों में एवं अमर स्थान था लिया।

वानोरी ट्रेन मे भाग क्षेत्रे वाले मभी व्यक्ति पवड लिए गए थे। यदि वोई नहीं पबडे गए थे तो वह थे पण्डित चन्द्रसेतर आखाद और कुन्दनलात । बहुन प्रयक्त वरने पर भी सरवार उनवो पवडने मे सफल नहीं हुई और सर-वार ने उनवे पवडने थे लिए २,०००) रुपए वा इनाम घोषित वर दिया।

पष्टित जी वावोरी वाण्ड के परचात् बतारस लौट गए थे, परन्तु जैसे ही उन्होंने मुना वि वावोरी डवाँती वे सन्तर्य मे परन्यवह आरम्भ हो गई तो आबाद और कुन्दलाल बनारस छोड इनाहाबाद मे एक मवान विरायेपन तेकर नने नमें। पन्नु अधिय दिन वे बना ठट्ट नहीं मने। वास्य पासन्य के टोपियो वा विरक्तेट। बहा से आजाद भागी पने गए। बहा बह एक पूर्व परिचित वासन्य सन्तर मन्दर रहनारायण वे बहा ठटने और उनके अनुन बनकर रहने लगे । मास्टर रुद्रनारायण से उनका परिचय काकोरी बाड से पूर्व झचीन्द्र बख्ती ने करा दिया था। उनकी पत्नी पण्डित जी की भाभी, पण्डित जी और भौजाई में भगड़े भी होने लगे और इन भगड़ों का मास्टर जी ही फैसला कराते थे। पण्डित जी ने अपने कायोरी देस या अपने विचारों के परिवर्तन के सम्बन्ध में कहा भी नहीं बताया। वेवल इतना ही वहां वि धन के अभाव वे कारण वह काकी विद्यापीठ में पढ़ना जारी न रख सके। छद्रनारायण जी परिस्थित को भली भाति समभ गए थे और जिनको कान्तिकारियो से. प्रगाड प्रेम था. उनको अपने पास रखा और उनको रामानन्द द्वारा मोटर ड्राइवरी भी सिखा दी। पण्डित जी खल्लमखल्ला हरिशकर के नाम से कार चलाते फिरते थे और अनेको बार जब बहा के पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट ने कार या डाइवर मागा तो पण्डित जी ही जाते थे और अपने उपर २,०००) रुपयों का इनाम होते हुए भी बरोक टोक और बिना किसी डर के उसकी गाडी चलाते थे। उनका उद्देश नौकरी करने का नहीं था। बह तो चाहते थे कि एक तो काकोरी काण्ड के सम्बन्ध मे पुलिस की सरगरमिया कम हो जाए जिससे वह कान्तिकारी दल को फिर से जुटाने वा प्रवन्ध वरें । दूसरा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की मोटर ड्राइवरी से अपने ऊपर किसी प्रकार का सन्देह न होने देना। तीसरा उद्देश्य यह भी था कि अवसर आने पर पश्चिस के हथियारो पर अधिकार करना।

इन्ही दिनो उनकी एक अवस्मात घटना से बाई क्लाई में चोट लगी थी और उनका दाया हाथ कुछ अशों में टेढा हो गया था। यह उस समय हआ जब मोटर के कारखाने में काम करते थे। एक दिन किसी एक कार का है जिल्ल काम नहीं कर रहा था। सभी कारीयर उसकी प्रमाने में असफल रहे। पण्डित जी को मानो उनके शारीरिक बल की यह चुनौती थी। उन्हाने तीव गति से हैण्डिल घमाया। हैन्डिल उसी गति से उल्टा फिर गया और पण्डिन जी की क्लाई की हड़दी ट्रट गई।



आबाद फासी मे मफरूर अवस्था मे मास्टर रहनारायण की पानी और उनके वस्चो के साथ

#### वन प्रस्थान

पिण्डत जी मास्टर स्वतारायण वे पास तीन महीने ही रह पाए थे कि उनवो उसवा घर ही नहीं बिस्त एक प्रवार से भासी भी छोड़नी पड़ी। उन्होंने मुझे जो बारण बताया था, यह ऐसा था। स्वतारायण मी स्थी वो पिछत जी भाभी बहुवर पुकारते थे। दौनों में देवर भावज वा पिवज प्रेम या और मनड़े भी होते रहते थे। एवं दिन युद्ध अधिव बहा-मुनी हो गई। पिण्डत जो ने भी सोवा वि वह मास्टर जी वे पान अधिव दिन ठहर पुत्रे हैं। वह जसी रात स्वतारायण को बनाए बिना ही पर छोड़ वर समीप वे जातवों में बने तए खोराहा की और होनरा गाव में। वैदानपाय के बनार बुद्ध और हो बना समाय के स्वता बनारण बुद्ध और हो बनाया है। उनवे महने वे अनुनार स्वताराय को ने स्वय ही उनवे मानसे छोड़ने या आयह विमा बमेशि उमें मानसे छोड़ने या आयह विमा बमेशि उमें मानसे मानसे में पुलिस की बहुन-महल गर्म हैं। गई थी। पुलिस के विचार में मानसे मानसी में पुलिस की बहुन-महल गर्म हैं। गई थी। पुलिस के विचार में मानसे मानिवनारियों वा अहु या।

मुक्ते इस वसन में बुद्ध भाम-मा नगना है। वावीरी वाष्ट ने मान्यस्य में आजाद और बुद्धनाता को छोट वर गभी मान्तिवारी पत्रदे आ हुई में और पुनिम की इनती कहती पर ज्यान भी नहीं हो महत्ता मा नि वेवन दो स्थान दर को पिर से इनती पीधना में बुद्धा में लग जाएँगे। पुनिम तो स्थी गमनाी होनी कि वे दोनों अपनी बान बचाने के निष्यं वहीं न पहीं छिंप होने।

भीतो ने बच्या ने साथ बट भावता में भी त्यूत में पढ़ पुने थे। आहि-बासियों का कुछ तो समस्ते ही थे। मेटरे क्यंडे पहत सामु का येस घारण कर वह आदिवासियों के बीच में जावर रहने लगे। वहाँ उन्होंने भीतों वो तीर-कमान चलाना तथा पिस्तील चलाना सिलाना आरम्भ किया। साम ही उनको अग्रेजों वे विरुद्ध लड़ते ने लिए प्रस्तुत करने वा प्रयस्त भी किया। परन्तु एक मास परचाद हार मान कामी की ओर लीटे।

भासी ने समीप डीमरपुरा गाव के पास एक सातार नदी बहती हैं। वह नगर वे बाहर है परन्तु नगरवासी स्त्री व पुरुष वही प्रतिदिन स्तान करने जाते थे। पिछत जी उसी स्थान पर एक मस्दिर में रहने लगे। नाम धारण किया हिरावर विद्यार्थी और रामायण व्याप्त करें। साधु वेश में होते के लारण उनकी सीधा तो मिल जाता था। परन्तु वह तो इस सोच-विचार में ये कि किस प्रवार कान्तिवारों देल को किर से साव किया नाए। उसके लिए साधन कैसे खुटाए जाए। पिछत जी को हिन्दी का ज्ञान तो वाशी विद्यापीठ में भनी प्रकार हो गया था। प्रतिदिन प्रात्न वाल ठेठ हिन्दी में घाट पर ब्याख्यान देते और उन ब्याख्यानों में दासता को दूर करने ना मुख्य क्येय होता था। ब्याख्यान सुनने बाल में में प्रतिदिन प्रात्न वाल में ये प्रतिदिन प्रात्न वाल में ये प्रतिदिन प्राप्त को स्वाय्य प्रवादी भी प्राय प्रतिवेच प्रतिदा वाल में वे प्रतिदा स्वया की वाल में ये प्रतिदा स्वया की वाल में ये प्रतिदा स्वया की वाल से स्वया की वाल में वे प्रतिदा स्वया की वाल से स्वति थी।

एक दिन प्रात समय व्याह्यान के समय से कुछ पहले पण्डित जी नदी मे पाव डाल विचार-मन्न से कि किस प्रकार इस बनावटी जीवन का समास्त्र कर अपने असली ध्येय मे लगा जाए। पण्डित जी ने आलें मूद रखी थी और उनको आस पान के लोगों का भी ह्यान नहीं था। इसी बीच एक पानी में सेरता हुआ सर्प आया। वह पण्डित जी ने समीप आया। पण्डित जी के पाय पर भी चढ़ा और फिर पानी म यहना हुआ चला गया। पण्डित जी को इसवा कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। परन्तु दूसरे स्त्री-मुस्प जो उस समय स्तान करने के लिए मौजूद थे या स्नान कर चुके थे, इस सीन को देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि एक सपं पण्डित जी को बाटो की बजाय उनके चरणस्पर्ध करके गया है तो जन्होंने ममन्त्रा कि पण्डित जी अवस्य नोई पहुँचे हुए सिद्ध साधु है। वे पडित जी के पाय पर गिर साष्टाग प्रणाम करने लगे। पण्डित जी का ध्यान मग हुना। वह आचिसत हो गए। वाली-बातों मे पता चला कि मूल बात क्या थी। हम रिये। बालते भी क्या।

इत प्रशसको मे वे दानो प्रौडा स्त्रिया और युवती भी थी। उन तीनो ने पण्डित जी ने वहां वि वह उनके साथ घर चलें जहां वे उनको एक कमरा दे देंगी और पिछत जी उनमें से एक की बेटी युवती को शिक्षा प्रदान करे। पिछत जी भी उस घाट के जीवन से तग आ गये थे। उन्होंने उन स्त्रियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस दिन से वह उनके साथ उनके घर जाकर रहने तगे। वैदान्यायन ने इस प्रसग को दूसरी ही प्रकार और विस्तार से लिखा है। सम्भव है वही सत्य है। मैंने तो यहा वही उद्दूत किया है जो आजाद ने मुक्ते बताया था।

#### झांसी से प्रस्थान

उन स्त्रियों का मनान नगर से बाहर परन्तु समीप ही या। रहने का भाग तो नीचे या जिममें वे तीनी स्त्रिया रहती थी और ऊपर एक कमरा था जिसका रास्ता बाहर से था। स्त्रिया किसी अच्छे घरानेकी थी। शायद क्षत्रिय जाति वी थी। रहन-महन में पता चलता था कि रुपये का भी अभाव नहीं था।

पण्डित जी ने दूसरे दिन से उस लड़की थो, जिसवी आयु लगभग २०-२१ वर्ष की थी, पड़ाना आरम्भ कर दिया। पढ़ने का समय १० से १२ तथा साम सूर्य अस्त होने के बाद तक था। घर में विजली नहीं थी। पण्डित जी के क्मरे में एक लालटेन रस दी गई थी। मुबह-शाम पण्डित जी का भोजन नीचे से बनकर आ जाता था। प्राय वह लड़की ही लाती थी।

अभी छ -मात दिन ही बीते थे वि उन स्त्रियों ने यह मानूम करने के पदचात नि पण्डित जी ब्राह्मण कुन ने हैं, उनसे उम सड़की से विवाह करने का प्रसाव ररा। । पण्डित जी ने उम गमय उनने प्रसाव को यह नह कर दाल दिया कि वह उम पर विचार करेंगे। उनना अभिप्राय या कि वह निमी प्रचार या कुछ दिन और ठररें और इस बीच में अपने मानोरी के रोसे हुए सूत्रों से किर मेंट कर आपे वा नामोरी के रोसे हुए सूत्रों से किर मेंट कर आपे वा नामोरी के रोसे हुए सूत्रों से किर मेंट कर आपे वा नामोरी में रासे हुए सूत्रों से किर मेंट कर आपे वा नामोर्कम निक्ष्य कर लें। परन्तु ऐसा नहीं ही पाया।

पण्डित जी ने जब उन स्त्रियों थों अपने मनस्य में हुई पाया वि वे उनका विवाह उन मुक्ती वे माथ नर्जेंगों तो एवं दिन रात्रि वे नी बजे के बाद वर स्थान छोड़ अपना पिस्तीन भाग से ममीप वे एवं गाँव में पते गये। वेकापाया ने इसी पटा। ना एवं दूर्गरे रूप में बर्गन विचाहे, परन्तु पटना ना गार एवं ही है। अन्तर वेवन दरना ही है कि उहा आजाद ने मुक्ते एवं अविवाहित जुवनी बनाई पी वेशम्यायन न उनको प्रीडा बनाबा है। यह पर छोड़ पीटन जी एवं गाँगिय के छाड़ुर नम्बरदार ने परा उनके भाई बन वर करों नरी। उनके अस्त्री वा प्रदेश के महत्त्वी भी अरा अर्थ दर के महत्त्वी में भी करने थे और अर्थ दर के महत्त्वी में भी करने थे और अर्थ दर के महत्त्वी में भी करने थे और अर्थ दर के महत्त्वी में भी करने थे और अर्थ दर के महत्त्वी

छोडने मे पूर्व उनका मायध भगवानदास माहोर तथा मदाशिव गव मनवापुरकर, वैगम्पायन, बुन्दनलाल आदि से हो बुका था।

# कानपुर में स्नागमन

पण्डित जी किस प्रकार भासी से बानपुर पहुचे, यह ज्ञात नहीं हो सना । शायद कुन्दनलाल उनको नानपूर ले गये थे जहा उनका परिचय दल के अन्य सदस्यों में यराया गया। उन मदस्यों में थे, विजयकुमार सिनहा, बट्रकेटवर दत्त, अजय घोष, रामद्रलारे निवेदी, सूरेन्द्र पाण्डे, ब्रह्मदत्त, शिव वर्मा, जयदेव क्पूर, डा गयाप्रसाद, सद्गुरदयाल अवस्थी, वीरभद्र तिवारी और गणेशशबार विद्यार्थी से भी बाराया गया । यही वह भगतसिंह और सुखदेव से भी मिले। परन्तु उनका नार्यक्षेत्र अब यही नगर हो गया था। वैसे वह भागी भी आते जाते रहे। वाकोरी के बिछडे हए मुत्र फिर मिल गए थे। उन्हीं को पक्का किया और दल के क्षेत्र को बढाते गए। एक ओर नए सदस्य बनाना जारी था, बानपुर में ही नहीं, ग्वालियर, भासी, सहारनपुर, देहरादून दिल्ली, इलाहाबाद आदि सभी बडे-बडे नगरों में नए-नए सदस्य भरती विए जा रहे थे, उनको दूसरे देशों के श्रान्तिकारी दलों के इतिहास की पुस्तकें पढाई जाती थीं । अधिवतर पूस्तकें आयरलैंड पर ही थी । दूसरी ओर चन्दा एकप्रित बार रिवारवर और पिस्तील भी पारीदे जाते थे और उनमें सदस्यों को उनके चलाने की चादमारी का भी अभ्यास कराया जाता था। सदस्य तीन प्रकार के भरती विये जाते थे। पहले वर्ग में वे होते थे जो अपना पुरा समय दल के बामो में लगाने ने लिए प्रस्तुत होने थे। दूसरे वर्ग में वे थे जो पूरा समय तो नहीं दे मकते थे, परन्तु हथेली पर जान रखेंबर बाम बारने के लिए भिभवने वाले नहीं थे। उनके निवास स्थानों को प्राय दल के सदस्यों के ठहराने के लिए बाम में नाया जाता था। तीमरे वर्ग में ये लोग थे जो मरने-मारने या जेल जाने वे लिए प्रस्तृत तो नहीं थे परन्तु महानुभूति अवस्य रखते थे। वे लोग वेचल थोडे बहुत धन में ही महायता वरते थे। इन प्रवार की सहायता का लगभग सदा ही नभाष रहा ।

दन का नाम बिन्तुन होता ही गया। अजकेर, जागुर, मेरड आहि में वेन्द्र गुन गए। पूना में श्री राजगुरू में भी मन्यन्य स्थापित हो नया। इन सब बामों में पविदत जी मों बानपुर में श्री गणेमान्तर विद्यार्थी, बरेली के लेड दामोदरस्वरूप, जयपुर में बैच पानिनारायण, अजमेर में अर्जुननात गेटी, इनाराबाद में रामिस्सामन सरगन, मानपुर में सामचन्द्र मुगरी, मैनाम खाबू बादि से पर्याप्त मात्रा मे सहानुभूति तथा सहयोग मिला । कानपुर में जनका परिचय विजयकुमार मिनहा, शिव वर्मा आदि से भी हो गया था ।

इन्ही दिनो लाहीर में नौजवान भारत सभा भी जोर पकड रही थी। जनमें भगवतीवरण बोहरा, धनवन्तरी, भगवतिह, सुवहंब, यशपान, दुर्गादास सन्मा, रणवीर आदि खुले तीर पर ब्यास्थानो द्वारा लोगों को निद्दिश सरकार के विख्य भड़काते थे। एक नैशानल कालिज भी खुल गया था। जयचन्द्र विद्यालकार का पूरा सहयोग इन जाने जोशील नवगुवको के साथ था। इन नत्र पुनका को पण्डित जी के क्रान्ति रल के दोवारा सग्वित करने का समाचार मिल गया। भगविसह कानपुर आकर उनसे सम्बन्ध स्थापित कर गए और पजाब में भी दन का केन्द्र इन नवगुवका की सहायता से खुल गया।

इस प्रकार १६२८ में पहित जी के अनथक परिश्रम स और भगवती-चरण बोहरा, भगतसिंह, सुखदेव, धनवन्तरी, यशपाल (पजाव), शिवदेव वर्मा. जयदेव कपूर, विजयकुमार सिनहा, सुरेन्द्र पाण्डे (यू पी ), राजगुरू (पूना), मनीन्द्रनाथ, फणीन्द्रनाथ घोष, जोगेन्द्र शुक्ल और मनमोहन बैनर्जी (बिहार), जतीनदास (बगाल), कुन्दनलाल (राजस्थान), डी बी तिलग (मध्य प्रदेश), काशीराम (दिल्ली) आदि की सहायता से दल का फिर से लगभग सारे ही उत्तर भारत में मगठन सुचार रूप से हो गया था। इसका श्रेय केवल पण्डित चन्द्रशेखर आजाद को ही था। अब तक इस दल का नाम था 'हिन्दुस्थान रिपब्निकन आर्मीं । परन्तु समय बदल रहा था और सगठन भी आर्मी से कही आगे वढ गया था। १६२६ के सितम्बर में दल की एक बैठक देहली म बुलाई गई। वह बैठन कुदिसिया घाट में हुई। उस बैठन में सस्था का नाम बदल कर 'हिन्दस्यान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा आर्मी' रखा गया और पण्डित जी को क्माण्डर-इन-चीफ नियुक्त किया गया। इस देहली की बैठक मे भाग लिया था, भगतसिंह, सुखदेव, विजयवुमार सिनहा, शिव वर्मा, मरेन्द्र पाण्डे, ब्रह्मदत्त मिश्र, कुन्दनलाल, जयदेव बपूर, फणीन्द्र घोष, मनमोहन वैनरजी आदि ने। दल ने नाम से समाजवाद वा शब्द जोडने ने लिए भगतिमह ने आग्रह विया था। इसी बैठव में दल ने एवं केन्द्रीय समिति भी बनाई थी। जिसमे पजाब से भगतिसह तथा सुखदेव, उत्तर प्रदेश से विजय कुमार सिनहा. तथा बुन्दनलाल, विहार में पणीन्द्रनाथ घोष और राजस्थान से बुन्दनलान की निया गया था । आजाद तो नमाण्डर-इन-चीफ ने नाते सर्व विद्यमान थे ही । इस प्रकार दल वे केन्द्र भी जगह-जगह पर खुल गए और सदस्य भी

वन गए। परम्तु उनवे काम के लिए हिषयार नहीं थे और हिषयार विना एवए वे सरीदे नहीं जा सफते थे। दल वे लगभग सभी सदस्य पूरे समय दल में नाम में सलन्त थे। आर्षिन महायता देने वाले बहुत ही अल्प सरवा में थे। दल में रुएए एवं अभाव था। इस अभाव को हुछ सीमा तक पूरा करने के लिए, या किहए वि द के बाम को बया-दासि का सूर सल्ते के लिए पिडत जी ने निश्चय विया आए। यह सदस्य या क्लाइत सिंग पिडत सिंग ने स्वार के पार्थ के सिंग के स्वार के स्वार के सिंग के

रुपया थोडा था, कुछ काम नही बना। पण्डित जी ने बानपुर में फिर भी कुसी बाआर में रघुबरदयाल के मवान में एक बम फैक्ट्री खाल दी जिसमें शिवचरण को बम के बनाने के लिए नियुक्त किया। बम के खोल बनने लगे। उनका मसाला तथा पितिक एसिड का बनाना जतीन्द्रनाथ दास ने सिखा दिया।

#### साइमन कमीदान का ऋागमन

भारत मे अप्रेजों ने बिरद्ध प्रजा का जोश बढता जा रहा था। काग्रेस, मुसिलम लीग, जमीयतजल उलेमा हिन्द, अहरार, लाल कमीज आदि सभी सगटन अप्रेजों के विरोध में प्रचार कर रहे थे। ब्रिट्स सरकार ने देखने में तो आसू पोव्हों के लिए करन्तु यथार्थ में हिन्दू मुसलमानों में पूट बढ़ाने के लिए एक कमीदान भारत में भेजा जिसके अध्यक्ष लाढ़ें साइमन थे। उस कमीदान के सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था और नहीं उसके उद्देशों से कोई भी भारत की सियासी पार्टी सहमत थी। सभी पार्टिया उस कमीदान का विरोध कर रही थी। पिडत जी ने सोचा कि यदि भारत के कात्कारी लाई साइमन को विगी प्रकार मारने में मफल हो जाए तो भारत की सभी वियासी पार्टियां नी सहानुभूति कान्तिवारी पार्टी को प्राप्त हो जाएगी। भगत सिंह ने इसकी चर्चा देहती के केन्द्र कमिटी में पहले ही कर दी थी और सभी सदस्य उमसे सहमत थे।

पिष्डत जी ने यथोषित प्रवन्ध लाई साइमन के मारने के लिए िन ए, परन्तु अभी लाई साहव नी आयु पूरी नहीं हुई थी। सभी प्रवन्ध असफत रहे। मानपुर की फंनट्री में तैयार निए गए बम लेकर तीन व्यक्ति मनमोहन गुप्त, मारवण्डेम तथा एक अन्य दक्षिण की ओर भेज गए। ताई साइमन नी गाडी उम और से जाने वाली थी। योजनानुसार वे दोनो उस रेलवे लाइन को साइमन नी गाडी के गुजन्ने से जुछ ही क्षण पहले बम से उडा देने वाले थे। परन्तु दुर्भाग्यवदा दोनों वम गाडी के डब्बे में ही पूट गए और वह ब्ल्वा दो मानितनारियो सहित नटट हो गया। मनमोहन घायल हो गए परन्तु बच गए।

भगवानदास और मदाधिव को पिछ्त जी ने वर्ग्यई की ओर भेजा, राजगुरू से पूना में मिलने के लिये। परन्तु वे भी भुसावल स्टेशन पर पकड लिए गए, परन्तु पकड़े जाने से पहले उन्होंने दिल सोलकर पुलिस का मुकावला किया। वे दोनों रेलवे बार्ड में इस प्रकार घिर गये थे कि लटते हुए मरने या पकड़े जाने के अतिरिक्त कोई दुसरा रास्ता नहीं था।

अभी नाकोरी पड्यन्त्र के सम्बन्ध में अधिन समय नही बीता था। नेवल दो सदस्यों के अतिरिक्त लगभग सभी सित्रिय सदस्य पनडे जा चुने थे। आजाद ने भी उनकी गिरफ्तारी ने परचात् नुष्ठ दिन तो अजातवास में चुप मैठ नर ही विताये थे। फिर भी उननी लगन थी नि निकल पडे और सित्र्य मदस्यों नी सस्या बड़ने नगी। यह केवल उननी ही लगन न थी। उस समय में चुवनों में यदि उतनी ही तीव्र लगन न होती तो सफल नैसे होते। युवनों में जोज या देश नो स्वाधीन नरने ना और उसी स्वाधीनता ने युद्ध में लड़दे-सड़ते अपने यो विद्यान नर देने ना। ये आगे आते थे। आजाद उन्हें सदस्य वना, उमित शिक्षा दे उननी निसीन निसी नाम में लगा देते थे। ये अपनर से भयनर नाम नी प्याह न नर आगे बढ़ते थे और मर जाते थे या चकड़े लाते थे।

प्रत्येव पिरस्तारी आजाद वो एवं आघात नगती थी। मानो जनवे सरीर वा वाई भाग उनमें विरक्त हो गया। उन्हें दुख होता था। वई-वई डिन इड्डाम रहते थे परन्तु फिर वसर कम आसे अड आते थे । यह उन्हीं के परिश्रम वा पत्र था कि बहुत थोडे दिनों से और दिनने ही गदस्यों वे मर जाने या पत्र के जाने वे यावजुद भी उन्होंने देतिया, गनियापाना, भोगान, जयपुर, अजमेर, देरनी, वानपुर आगरा, व्यानियर, भागी ननगडा आदि में वेन्द्र स्थापित वर दिये थे और उनमें से वुद्ध वेन्द्रों में प्रस्य वनारों वी विशा तथा अन्याग वा भी प्रस्ता वर दिया था। यह थी आडाह वर्ष उपन्ता प्रतिस्ता।

### लाला लाजपतराय की मृत्यु

जब साइमन वमीशन लाहीर पहुचा तो वहा की जनता ने एक विराट जुलूम जसके विरोध में निवाला । इस जुलूम का प्रवन्ध भगवतीचरण और भगतिसिंह ने नीजवान भारत सभा द्वारा किया था । उस जुलूस का नेतृस्व साला लाजपतराय कर रहे थे । लाला जी उम समय पजाब के सबसे बडे काग्रेसी राजनैतिक नेता थे । और सभी दल, क्या हिन्दू और क्या मुसलमान या ईमाई उनवा सम्मान करते थे । बिटिश सरकार भी उनका यथौचित आदर करती थी । लाला जी वाग्रेस के बडे नेताओं में से एक थे, परन्तु वह उग्रदल के नेता

यह जुलूस जब स्टेशन के समीप पहुचा तो स्थानीय पुलिस वर्मचारियों ने उनको बैसा ही एक सबक सिखाना चाहा जैसाकि उनवे पूर्वज जनरल डायर ने ११ वर्ष पहले भारतीयों को जिलयावालावाग में दिया था। पुलिस जानती थी कि साला लाजपतराय उन विराट समूह वे नेता थे। पुलिस सुपरिस्टेन्डेस्ट स्वाट ने एसिस्टेन्ट सुपरिस्टेन्डेस्ट स्वाट ने एसिस्टेन्ट सुपरिस्टेन्डेस्ट स्वाट ने एसिस्टेन्ट सुपरिस्टेन्डेस्ट को आज्ञा दी वि वह साठी चलाकर समूह को तिनर तिवर कर दे। कहा जाता है कि उतने यह सकेत विशेषकर लाना जो की ओर किया था। साउद्यों ने समूह पर लाठी चलाठे हुए लाला जी के भी तीन लाठिया मारी। लाला जी वे सारीर पर इन लाठियों के निशान उनके अन्तिम समय तक थे। नवस्वर १६२० में यह निशान उन्होंने स्वय मुक्ते दिल्ली मं डाक्टर अन्सारी की कोठी भर दिल्ली मं डाक्टर अन्सारी की कोठी भर दिल्ली मं डाक्टर अन्सारी की कोठी भर दिखाए थे।

हो सकता है लाठियों में लाला जी को हारोरिक अधिक घोट न लगी हो। परन्तु मानसिक चोट तो अक्यानीय थी। ठीक है प्रजा की अध्यों से लडाई चल रही थों रोज कहीं न कहीं गोली चलने या लाठी मारने की बार-दाते होती थी परन्तु लोग स्वप्त में भी नहीं सोच सकते थे कि ब्रिटिश सरकार हतती कूर है कि वह एक अधिक भारतीय सम्मानित नेता को भी लाठिया मारेगी। लाला जी तो इस मानसिक तथा हारोरिक अध्यत ना अधिक न सह १७ नवम्बर १६२६ को परलोक सिधार गए और अपने पीछे लोगों में एक फोच की ज्वाला छोड गए। लाला जी की वेहजजती ने जलती हुई अधिन पर, जरे उनके लाठी लगने में सारे भारत में पैदा हो गई सुने ते के विडक्षक के वा काम सिया। अनक काओं में नेताओं में उस समय यह सुनने में आता था कि प्रात्ति वा वा विद्वालय है सुने सिया। अनक काओं में लाला जी पर लाठिया मारेग का वहना अवस्त लेना चाहिए। वे स्वयं तो ले नहीं सकते थे वयोंकि अहिसा में जो विद्वास था और महासम

गाधा बभी भी बदले के भाव की आजा नहीं देते। इसलिए छिप्ने तीर पर कहते-फिरते थे और बिदीपकर पजाब में सी लगभग हरएक के मुख से बदरे की भावना के विचार निकलते ही थे। यह कथन एन जदाहरण से स्पष्ट ही जायना।

लाला जी के मृत्यु वे पन्चान् नाहीं? में एन घोष-मभा हुई। उस सभा में श्रीमती बसन्तीदेवी, धर्मपती स्वर्गीय चित्तरजनदान (कलकत्ता) ने कहा था ' ''लाला जी वी चिता ठडी होने के पूर्व देश वा बोई गुवव स्नृत का बदता तेगा"। याद रहे चित्तरजनदान बगाल तथा भारत वे एक उच्च बाग्रेस के नेता थे और बाग्रेस के प्रधान भी रह गुवे थे। इसी प्रवार जनकी धर्मपत्नी भी कुछ समय के लिए बाग्रेस की प्रधान रही थी।

जय पुत्रम त्रान्तिमारी सहते-त्रहते सारे जाते थे या फासी से सहते पर सटकते थे सो पाग्रेस में नेताओं से उद्गार उत्तर अपने तक ही सीमित रहते थे। किसी ने टीव वहा है।

> जिनकी स पटो बीर बचाई, वह वया जाने पीर पराई।

### साण्डर्स वध

पण्डित जी ऐसे मुक्षवसर वो हाथ से निवन जाने देने वाले नही थे। उनने लिए तो मानो विल्ली ने भागो छीना द्वटा था। वह सीये लाहौर पहुचे और भगवनीचरण, सुप्यदेव सवा भगतसिंह से मिने। उनसे मिलवर स्वाट की हत्या वा प्रवस्थ आरम्भ कर दिया। राजगुरू नो भी लाहौर बुला लिया।

उस समय तन पजाब में नितने ही युवन दल के सदस्य बन चुके थे।
मुखदेब पजाब के सगटनकर्ता नियुक्त निये गये थे। परन्तु भारत के अन्य
स्थानों की भांति यहां भी दल को रूपये का अभाव था और एक्शन के लिए
आवस्यकता थी रपये की। प्रत्येक सदस्य को एक आने से लेकर चार आने रोज मिलते थे जिससे उनको दोनों समय का भोजन, दूषादि का खर्च बलाना पडता था। भगतिसिंह को चित्रपट का बीच था। बह दोन्तीन दिन तक एक समय खानान खा पैने बचा कर या तो अण्डे खा निया करता था या सिनेमा देखा करता था।

पडिन जी ने माहौर जाकर धन सचयका और नोई साधन न देख पजाब नेवानल बैंक की लाहौर की एक शाखा को खूटने की योजना बनाई, यह योजना भगतींबह ने उनको सुभाई थी। अपने स्वभावानुसार उन्होंने एक्शन के प्रत्येक छोटे से छोटे काम को किसी न निसी को सीप दिया करते थे पन्तु अद स्वय उत्त एक्शन का नेतृत्व करने वाले थे। उस एक्शन मे भाग क्षेत्र ना के थे, चन्द्र-देखर'आखाद, कैलश्वपति, मगतींसह, कुन्दनलाल, राजगुरू, रणवीरिसह, सुबदेव, हसराज, जयगोगाल और क्योरीलाल। एक्शन की पहली सध्या में यह और भगतिसिंह एक अम्रेजी चित्र टाम कावा वा केबिन देखने गये। उस चित्र में भी एक चैक का डाका दिखाया गया था। पडित जी ने भगतिसिंह का हाथ दबाया और कहा, "जरा घ्यान से देख लो, कल हम सबको भी ऐसा ही करना है।"

एक्शन का समय आया । सभी अपने-अपने स्थान पर खडे प्रस्तुत थे। केवल टैक्सी का इत्तजार था। बिना टैक्सी के रचया नहीं ले जाया जा सकता था और टैक्सी आई ही नहीं। एक्शन करना उचित नहीं था इसलिए स्थिगत कर दिया गया और फिर एक के बाद एक कुछ ऐसी बातें हुई कि उस एक्शन का अवसर ही नहीं आया।

टैक्सी न आने का कारण या कि टैक्सी मिली ही नहीं थी। स्मरण रहे उन दिनो घोडा गाडियो का रिवाज या कार्रे कम थी और टैक्सिया तो बहत ही कम थी।

धन के अभाव को कुछ सीमा तक भगवतीचरण और दुर्गा भाभी ने दूर किया जिससे स्काट के विरुद्ध एक्शन न स्के । विचार या कि यदि स्काट की हरवा सफलतापूर्वक हो जाय तो लोगो से धन एकत्रित करने मे सुविधा होगी और साथ ही दल के कार्य में भी बढावा मिलेगा।

पुनिस का आफिस जहा स्काट बैठता था. बहाबलपुर रोड की एक कोठी मे था। पण्डित बी ने जयगोपाल को स्काट को पहचानने तथा उसके आने-जाने के समय को नोट करने के लिए नियुक्त किया। एक सप्ताह पश्चात् जयगोपाल ने बताया कि वह स्काट को पहचानता हैं और उसके दफ्तर मे आने-जाने के समय भी नोट कर लिए हैं। पण्डित जी गे एक्शन का पूरा ब्योरा तैयार कर सबको उनके काम समक्षा दिये। जयगोपाल का काम या स्काट को बताकर रफ्लबकर हो जाना। भगतसिंह को स्काट पर गोली चलाना या। राजपुरू को आबस्यकता पडने पर मगतिंह को मदद करनी थी और पण्डित जी ने स्वय उन दीनों की रक्षा ममाल ली थी।

दल के पास तीन साइकिलें लाई गई। जो डी॰ ए॰ वी॰ कालेज होस्टल के अन्दर के अहाते मे रखी गई। एकान हो जाने के परचात तीनो वान्तिकारी साइक्लो पर बैठ मोजग के मनान में चले जाने वाले थे।

२७ सितम्बर १६२८ को चारो माथी निस्चित समय पर जब प्रायः स्वाट आफिस से बाहर जाया करता था, वहा पहुच गए। तीनो साइक्लिं डी० ए० बी० वाजिज के होस्टल वे अहाते के अन्दर रख दी गई। अहाते के चारो और एव छै पुटी दीवार थी। उस दीवार के माथ बहावलपुर रोड की और एक तीन फूट गहरी दो फूट चौडी नाली खुदी हुई थी। चारो साथियो को योडा ही समय वहा पहुँचे हए हुआ था कि एक अग्रेज आफिस से निकल सीढियों से नीचे उतरा । जयगोपाल ने घवराहट में भलीभाति उसको न पह-चान उसकी ओर सकेत कर दिया और स्वय होस्टल की चारदीवारी के अन्दर जा आदेश के विरुद्ध तीन साइकिलों में से एक साइकिल ले चलता बना । इधर जब वह अग्रेज बाहर आ मोटर साइकिल को स्टार्ट करने लगा हो भगतसिंह को पिस्टल निकालने में कुछ विलम्ब हुआ। राजगुरू ने देखा कि अमृत्य समय बीता जा रहा है और शायद चिडिया हाथ से निकल जाए। वह आगे बढा और उस अग्रेज को अपनी गोली का निशाना बनाया। भगतसिंह भी तब तक सभल गया था। उसने भी तीन चार गोलिया उस पर दाग दी। दोनो उस अग्रेज को पृथ्वी पर गिरते देख होस्टल की चार दीवारी फादने वे लिए पीछे लौटे। उतनी देर मे एक और सफद चमडी वाला व्यक्ति उनकी ओर पिस्तील लिए लपका। पण्डित जी ने उसको आते देख उसको खबरदार किया और उसके न रुकने पर उसकी ओर परन्तु उसके ऊपर नही, एक गोली चलाई। वह व्यक्ति जो इन्स्पेक्टर फर्न था, चोट न लगते हुए भी उस तीन फुटी नाली में लेट गया जैसे मानो उसको गोली लग गई थी। कुछ क्षण ही बाद एक भारतीय वर्दीपोश सिपाही भगतसिंह और राजगुरू की ओर रिवाल्वर लिए हुए दौडा। पण्डित जी ने उसको आता देख ऊचे स्वर से कहा 'रक जाओ -वरना मारे जाओगे।' वह बढता ही गया और पण्डित जी को लाचारीवश उस पर गोली चलानी पड़ी। वह एक ही गोली म देर हो गया। दरअसल पण्डित जी ने उसको दो बार चेतावनी दी थी। इस व्यक्ति का नाम था चाननसिंह जो पुलिस का सब इन्स्पेक्टर था।

अब पण्डित जी ने भी होस्टल की दीवार फादी और अन्दर राजगुरू और भगतसिह से जा मिले । वहा दो हो साइनिल देख पण्डित जो एक पर सवार हो गए और दूसरी राजगुरू ने चलानी आरम्भ की । उसने पीछे कीले पर भगतसिह खड़ा हो गया । पुलिस के सोगा ने भी उनना पीछा करता नहीं छोड़ा था । सोर मचाते जा रहे वे 'पगड़ो, पनड़ों, चोत है, ड्रापू हैं, हत्यारे हैं' आदि । एक साइनिल पर दो सवार होन ने पारण उनकी गित सेच न हो पाती यो और पीछा वरने वाले लोग भी बुछ समीप आते जा रहे थे । रास्ते मे एक माइनिल की दुवान आई । यहां भगतसिह ने एक साइनिल सड़ी हुई देशी । सामीप आते ही वह राजगुर की साइकिल से मूद उस सडी हुई देशी । सामीप आते ही वह राजगुर की साइकिल से मूद उस सडी हुई देशी । सामीप आते ही वह राजगुर की साइकिल

पर सवार हो तीनो चलते बने। वह साइकिल दुकान का मालिक भी 'पकडो, पकडो, चोर, चोर' कहता हुवा दूसरे पीछा करने वाने समूह मे सामिल हो गया। परन्तु अब यह नौजवान तीन साइकितो पर सवार ये अब इनको पकडना धुनभ नही था। जब पीछा बरने वाले लोग आवो से ओमल हुए तो तीनो एक केत मे भूस चर दूसरी बोर निचल गए और फिर अपने स्थान मोजग पर पहने नगर।

इस प्रकार दल ने लाला लाजपतराय की मानहानि का बदला ब्रिटिश सरकार ने एक एजेण्ट साण्डसें से लेकर लोगों ने जबलते हुए जोश और कोय को हुछ शास्ति दीं और आम जनता को गर्व के माय मिर उठाने का अवसर दिया।

# पुलिस की आंखों में धूल

साण्डमें ने पप से नेचल लाहीर या पजाव में ही नहीं समस्त भाग्त में सनमनी फैल गई। लाहीर म तो पुलिस और सी आई टी ने सहर को चारो ओर से घेर नाने-नाने पर रोन लगा दी। चलते फिरते पुरघो नी तलासिया लेने लगे। अनेन गिरफ्तारिया भी अन्यापुत्य नी। परन्तु एक्शन लेने वालो को पचडने में असफल रह।

१८ मितम्बर को साण्डमं के वध के दूसरे दिन सारे नगर मे सी आई डी की आदों में घूल भोक एक लाल परचा बाटा गया जिसमें लिखा था कि साण्डमं को मारकर वान्तिकारी दल ने लाला लाजपतराय की मानहानि का बदला लिया है और साथ ही बिटिश साम्राज्य को चेतावनी भी दी है।

पण्डित जी के सन्धुल अब एन जटिल समस्या थी, राजगुरू, भगतांनह श्रीर अपने आपनो लाहीर में सी आई दी के विस्तृत जाल में से बाहर निकालना परन्तु एक्शन वे समय तथा उसके परचात् उनना दिमाग अति तीव गति से काम करता था। वह योजना बनाने और उसको पूरा करने में खूब चतुर थे। तस्कीब सोच ही डाली।

भगवतीचरण बाहरा तथा दुर्गा भाभी का वर्णन पहल आ चुका है। भगवतीचरण थे तो गुजराती परिवार के परन्तु उनके पिता रेलवे मे साहीर मे काम करते थे। भगवतीचरण ना जन्म लाहीर ही मे हुआ था। वह हर प्रवार से पजावी ही लगते थे। भगवतीचरण भी नेशनल कालिज के विद्यार्थी थे। वहां कान्ति का अध्ययन उन्हें जयवन्द्र विद्यालकार से मिला था। एक समय

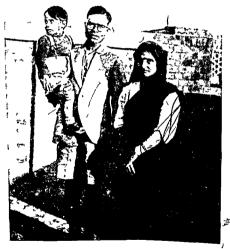

म ायतीचरण बोहरा, दुर्गा मामी और उनका चार वर्षीय बालक शिच

भगवतीचरण ने किसी छोटे से एकशन की एक योजना बना उसको जयजन्द्र जी के सामने रखा। जयजन्द्र जी ने तुरन्त ही उसको ठुकरा दिया और भगवतीचरण को सी. आई डी को सर्विस में होना घोषित कर दिया। उस समय के परचात् जयजन्द्र ना प्रभाव नवयुवको पर से उठ गया था। पण्डित जी को जयचन्द्र जी की इस निया पर सदा ही दुख तथा रोप होता रहा। फिर भी वह जयचन्द्र जी का जिक्र मान के साथ करते थे क्योंकि उन्होंने, पजाव के नवयुवनों को क्षान्ति की और उत्तेजित विया था।

भगवतीचरण का विवाह हुगाँदेवी से हो चुका था। उनके एक पुत्र भी था जो उस समय लगभग चार-पाच साल का था। उसका नाम था दाचि बोहरा। भगवतीचरण वे विरद्ध पुलिस का वारण्ट था वह तो प्राय घर से बाहर रहते थे परन्तु दुर्गा भाभी अपने पुत्र के साथ उस मक्कान में रहती थी। यह भी दल के कार्यों से यथोचित भाग नेती रहती थी। परन्तु अभी पुलिस के सन्देह से बाहर थी। साण्डर्स वस के समय भगवतीचरण कलकत्ते में थे।

पण्डित जी ने दुर्गा भाभी से मिलकर अपने तथा राजगुरू और भगतिसह के लाहोर से बाहर जाने की योजना पक्की कर ली। भाभी ने फिर एक बार पण्डित जी को १००) रुपये उस योजना को पूरा करने के लिए दिये।

हत्मा वे तीमरे-चीधे दिन साहीर रेसवे स्टेशन पर एव मुन्दर युवन और एव मुन्दर युवनी एव चार वर्षीय वालव के साथ गाडी वे प्रवम श्रेणी वे डिक्से में वेटे । उनवे साथ एव नीचर बहरे वे वेश में वा जो साथ ही वे थई खलास वे डिक्से में वेटे । उनवे साथ एव नीचर बहरे वे वेश में वा जो साथ ही वे थई खलास वे डिक्से में वेटा था परन्तु बार-वार आवर उस 'दम्मित' की सलाम माडता था और उनवी आवर मरता पूरी वरता था । उसी गाडी वे एव थई खलास वे डिक्से में वटा आवर-भुतण्ड साथु, शरीर पर अभूत मते रामनीमी का दुष्टु। गते में हाते परतु तर मुटे, हाथ में वमडल निये वेटा हुआ दिवाई दिया । जब सम्पति स्टेशन पर पहुंचे ती उन्होंने उन माथु वो प्रणाम विश्व और हुआ दिवाई तथा । जब सम्पति स्टेशन पर पहुंचे ती उन्होंने उन माथु वो प्रणाम विश्व और हुआ दिवाई तथा । उनहोंने भी उन साथु मरान्या वो प्रणाम वर उत्तव असीर्यार विश्व । स्टेशन पर सी आई थी । उनहोंने आई वी वा वोर था। उनना एव सम्पोचटर यह मब देगर हा था। उनने बुद्ध सोगो से पूछा जिन्होंने ना मानूम होते हुए भी उन माथु वो पहुंचे मान साथ साथा और उनमें अपने वाम से सपत्रता । मनावेटर भी उनवे पान पथा और उनमें अपने वाम से सपत्रता । मनावेटर भी उनवे पान पथा और उनमें अपने वाम से सपत्रता । मनावेटर भी उनवे पान पथा और उनमें अपने वाम में सपत्रता । मनावेटर में पान पथा और जनने पर पुनके के लिए दिला अवस्य देशे ही होते । रन्योवटर ने सार देशे हिस । सिनने वी हुआ मागी । गाधु ने वहां प्रांति क्ष में निवाद वर उनकी है हिस ।

पाठनो को झात हो ही गया होगा कि यह मय व्यक्ति गीन थे। 'दम्पति' के रूप में थे भगतिसह (जिसने साण्डर्स एमझन वे पदचात अपने केश कटना लिए थे) और दुर्गा भाभी तथा उनके साथ उनका लडका था और साधु वे वेश में और कोई नहीं स्वय पण्डिस जी हो थे। राजगुरू दम्पति का गौकर बनकर लाहीर छोड रहा था।

इस प्रकार पण्डित जी, भगतिंग्रह और राजगुरू को अपने साथ ले पुलिस तथा सी० आई० डी० की आसो में धूल फ्रोब लाहीर से याहर चलें गये। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। हा उन्होंने डी ए बी स्कूल के अध्यापक को जो वारवात ने समय हीस्टल में पाया गया था, खूब मारा, परन्तु उस बीर से पुलिस को मारने वालो का कोई सुराग नहीं मिखा। जब लाहीर पड्यापक केस चल रहा था जिसमें भगतिंग्रह और राजगुरू आदि अभियुक्त थे पुलिस ने उस अध्यापक को पकड़ कर फिर मारा और प्रयत्न किया कि वह उन होनों को पहचान से परनु उसने पहचानने से इन्कार कर दिया। कादा, उस अध्यापक का नाम मालुम होता तो मैं अपनी श्रद्धांजाल उसका नाम में कर उसकी मेंट करता। पण्डित जी ने कई बार उन बीर अध्यापक की तारीफ मेरे सामने की थी।

#### वम के कारखाने

माहौर से बाहर निकल पिष्डत जी तो आगरा आ गए और फिर फासी चले गये भगतिसह तथा भाभी दोना नलकत्ते चले गए। वहा मुद्यीला-देशी जो जालन्धर नन्या महाविद्यालय की स्नातिवा थी, एक मारवाडी परिवार की किसी एक खडकी को पडाती थी। यह लोग कलकत्त्ते में उन्हीं के पास ठहरे। मुझीला जी का पार्टी नाम दीदी था। वहा भगतिसह सतीन्द्रनाथ दास से भी निला जिसने उसको तथा फाणेन्द्रनाथ घोष, ममलनाथ तिवारी और विजय-मुझार सिनहा को गनकाटन बनाना सिराया था।

इस समय आगरे में एक केन्द्र खुला हुआ था। वे लोग कलकरों से आगरे आए, जहा पण्डित जी और भगवतीचरण भी आ मिले। महा बमो ने सोल बनाए गये और यतीन्द्रनाथ दास की सहायता ले पिक रिल ऐसिड भी तैयार किया गया। लाहीर से मुखदेब और मुन्दनताल लोगे और यह सब प्रियाए सील कर लीट गए। गनवाटन करकरों ने तैयार करके लाया गया था—बम बनाने या मसाला तैयार करने के अतिरिक्त प्राधिकारियों के इतिहास भी पढ़े गये और आपस में विचार-विमागे, तर्क-वितर्क आदि भी चलते रहें। साथ ही पण्डित जी सभी सदस्यों को एक-एक, दो-दो करके बुन्देलखण्ड की खाडियों में पिस्तील, रिवालवर और राइकल के चलाने का अभ्यास भी कराते रहे ।

यहा यह बताना अनुषित न होगा कि पहित जी सर्देव की भाति हिन्यों के नाम से चिढते थे। वह कहते थे कि जिन लोगो ने अपने जीवन अपनी हथे-जियों में रहे हैं, उनको हिन्यों की ओर घ्यान ही नहीं देना चाहिए। वह अपने विचारों में कहा तक सही थे, इसी से प्रमाणित हो जाता है कि एक वर्ष परचात् केवल बौ-तीन हिज्यों के परिचय से ही दल में फूट पड गई थी, दल के कई सदस्य अपने उद्देश्य से गिर गए थे और यशपाल को तो गोली मार देने तक का निहन्य किया गया था।

फिर भी दल में लाहोर में भाभी और दीदी और कानपुर में श्री देवी मुसदी जैसी स्त्रियों से उन्हें घृणा नहीं थीं। वह उनका आदर करते थे और उनसे स्थासम्बद्धक का काम निकालते थे।

यह वह समय या जबिक काकोरी पड्यन्त कैस के परवात पहली बार और उस समय से भी कही अधिक ब्यापक दल का सगठन भारत के लगभग पूरे उत्तरी भाग में बिस्तृत हो गया था; केवल पिण्डत जी के प्रमल से । पजाब, दिल्ली, राजस्थान, यू० पी०, आधुनिक मध्य प्रदेश, विहार आदि में दल के केन्द्र खोल दिए गए थे और सगठनकर्ता नियुक्त कर दिए गए थे। बगाल, बस्वई तथा मद्रास प्रान्तों में भी दल का काम आरम्म हो गया था। पिण्डत जी का प्रयत्न या कि समस्त भारतवर्ष में जगह-जगह केन्द्र खोल कर एक ही दिन सभी स्थाना पर एक ही प्रकार का एवशन किया जाए जिससे अग्रेज सरकार को क्रान्ति-कारियों की शक्ति और उनके आन्दोलन की ब्यापकरा प्रतीत हो जाए।

इस समय आगरा सेष्ट्रल जेल में काकोरी अभियोग में आजन्म कारा-वास विण्डत श्री जोगेरा चटर्जी सजा काट रहे थे। पण्डित जी को उनके प्रति वही श्रद्धा थी। पण्डित जी ने उनके सम्पर्क बनाया और उनके छुडाने वी योजना तैयार की। परन्तु जब सिन वर्मा और विजयकुमार सिनहा जोगेश दा से मिले तो पुलिस को उन पर सम्बेह हो गया और जोगेश दा का तवादला आगरा जेल से निश्चित समय से पहले ही कर दिया गया और इस प्रवार उनके छुडाने को योजना अवस्कत रही। जोगेश दा को जेल से छुडाने का ब्यौरा श्री बदुकेन्बर दक्त ने मुक्ते इस प्रकार बताया

फ्रान्तिकारी दल को ज्ञात हुआ कि जेल के अधिकारी जोगेश दा को आगरा जेल से लखनक जेल शीघ ही ले जाने वाले हैं। आजाद की तैयार की हुई योजना के अनुसार जनको जब सदास्त्र पुलिस आगरे स्टेशन पर गाडी में बिठाने लाती तो उस समय पुलिस पर धावा योल जोगेश दा को बचा कर ले जाते। बहुकेस्वर दत्त का काम या स्टेशन पर सड़े रहकर जोगेश दा का आना देखना और उनके आते ही दल को सूचित कर देना। बहुकेस्वर दत्त स्टेशन पर पठान का पहनावा पहन जोगेश दा की प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन जोगेश दा गाडी के छूटने से कुछ ही मिनट पहिले लागे गए और गाडी दत्त के देखते-देखते छूट गई।

दत्त ने आकर दल के नेताओं को यह बताया। पण्डित जी दल के सदस्यों को वैं सीधे कानपुर चले गए। वहां जोगेश दा स्टेशन के पुलिस लीकअप में थे। तोचा पुलिस के लीकअप से उनको बचाने में कई जानें जायेंगी। यहीं मिस्चय हुआ कि जब उनको रेलगाड़ी से ले जाया जाय तो गंगापार गाड़ी को रोक उनको बचा बिया जाये। दत्त को साईकिल लिये गगा के पुल पर लड़ा रहने के लिए आईर मिला। वह वहां नियत समय पर पहुंच गागाड़ी आई और चली गई परन्तु न पण्डित जी थे और न ही दल के अग्य सदस्य। जब दत्त कानपुर स्टेशन पहुंचा तो देखा कि पण्डित जी और भगतियह में बाद-विवाद हो रहा है। कारण का पता नहीं चल सका।

र्वशम्पायन के अनुसार यह एक्शन दो कारणो क्या रोकना पढा था।
एक या आजाद की जेब कट जाना जिसमें उनके ५०) रुपये निकल गए थे।
दूसरा कारण था कानपुर में जोगेश दा को छुड़ा कर सुरक्षित स्थान पर रखने
का अभाव। तीसरा कारण यह भी था कि पुलिस की अधिकता, विशेष प्रबन्ध
और दल के वहुत थोड़े सदस्य।

इससे पहले भी फतहगढ जेल से उनको छुडाने वा वार्य भी असफल ही रहा वा और जोगेश दा वाग्रेस के शासन आने के पश्चात् ही १६३७ में बाहर आ सके!

आगरे के केन्द्र का काम समाध्य होंगे के परचात् उस केन्द्र को बन्द कर दिया गया और उसके स्थान पर दिल्ली में केन्द्र बनाया गया। सिव वर्मों ने सहारतपुर में और लाहीर में सुखदेव में दाम बनाने की फैक्टरिया चालू कर दी। मसाला आगरे से तैयार किया हुआ उनकी पहुचाया गया। मही मसाला बानपुर के वैद्यार मि भी भेजा जा रहा था। पूरे तैयार किए हुए बमों भी परीक्षा, भासी के जानों में, दिल्ली के राज्यहरों और वानपुर से कुछ दूर कवानों में परीक्षा, भासी के जानों में, दिल्ली के राज्यहरों और वानपुर से कुछ दूर कवानों में नी गई और सभी यम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यही के तैयार किये

हुए वम लार्ड माइमन को मारने के लिए भेजे गये थे परन्तु ट्रेन में अकस्मात् फट जाने के बारण ट्रेन वा डब्बा ही उड गया या और दी प्रान्तिकारी मारे गए ये और एक यरी तरह घायल हो गया था।

दल ना कार्य पिण्डत जी वे अनयक परिश्रम से दिनोदिन बहता जा रहा था। पजाब में सुनदेव ने बहुत से सदस्य बना लिए थे। दिल्ली में नांधी-राम और कैलाशपित दन के भार को सभाले हुए थे। यू० पी० में वीरभद्र तिवारी दल का शायरा बहाता जा रहा था। जत समय सी० पी० (आधुनिक मध्यप्रदेश) में भानुप्रताप, डी० बी० तैनग, पोद्दार, बिहार में फणीन्द्रनाय पोप और बस्यई में राजगुर आदि दल की शांकि बहाने में सलम थे। राजस्थान में अर्जुनलाल सेटी, श्रात्निनारायण गुनना, रददत्त और मदनगोगान बल के काम मध्यप्रतेमा थे। पिछत जी स्थय इन सब केन्द्रों वोरा लगाते रहते थे और सप्तरान में मुनाह रूप से सभाल रह थे। इस नाम से भगवतीचरण जनके दाए हाय थे और दैशास्पायन पण्डित जी से सन्देश भिन्न-भिन्न केन्द्रों के नेनाओं को पहुचाता रहता था।

एन ओर जहा दन ना काम बटता जा रहा था, सदस्यो नी सस्या में भी बृद्धि हो रही थी और नेन्द्र भी विस्तृत होने जा रहे थे, दूसरी और धन ना अभाव और भी अधिव प्रतीत होने तथा था। साण्डसं वप से बृद्ध स्थितं बदली थी परन्तु इतनी माना में नहीं नि जिससे दल ने प्रत्येण दिन ने बदने हुए नाम या गर्य चल सने। उस ममय पिडत जी नो भगवतीचरण, मगर्नानह, परापाल आदि ने सममाया नि दल में फिर से एवं पुता एवरान करना चाहिए विनस्ते आम जनना ना स्थान उननी आर अधिव आवर्षन हो। यह आवस्यक हो गया था यसीत स्त ने नई मदस्य, सिव वर्मा, जबदेव बपूर आदि बतैर निभी एवरन ने हो महारनपुर से पवर्ष जा पुते था।

### दिल्ली असेम्बली बम कांड

मार्च १९२६ में आगरे मे दल की एक विशेष सभा हुई जिसमे दल के लगभग सभी नेता और कई तदस्य सम्मिलित हुए। उन दिनो असम्बली में सरकार की ओर से दी बिल रखे गए थे, एक था (Trade Disputes Act) औद्योगिक विवाद कानून और दूसरा (Public Safety Bill) सार्वजनिक पुरक्षा कानून। इन दोनों कानूनों का अभिप्राय था जनता की स्वतन्त्रता की प्रावना की कुचलना और उसके असन्तोप को दवाना। इन दोनों कानूनों का विदेश समस्त भारतवर्ष कर रहा था। असेम्बली में सरकारी अफसर और उनके विद्रुओं को छोड सभी सदस्य उनके विद्रु थे।

कान्तिदल की केन्द्रीय किमटी ने यह मुक्ताव पास किया कि जिस समय जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के घोर विरोध के होते हुए भी सरकार उन दोनों विलो को पास हुआ घोषित करे उसी समय असेम्बली में बम फैका जाए और सारे देश में भली माति उससे लाभ उठाया जाए 1 केन्द्रीय किमटी के सामने सबसे बढ़ा प्रस्त था कि यह नगम कौन करें। उस समयत्तक पण्डित जी के विरुद्ध सरकार ने उनके पनडे जाने के लिए अनेक इनाम घोषित कर दिए थे। वोसियों वादिमयों को उनको पहचानने और पकड़वाने से सहायता देने के लिए अपनी मोने से सल तिया था। उनमें से कुछ तो उनको पहचानते थे परंतु अधिकतर सरकार को घोला दे अपना उनके सीधा कर रहे थे। भारत के किसी कोने में भी कोई कान्तिवारी छोटा था बडा एक्सन हो, उससे पण्डित जी का नाम सवधित होता था। आम जनता में पण्डित जी के नाम के प्रति श्वदा दिनोदिन बढती जा

रही थी। पण्डित जी ने सोचा यदि वह स्वय असम्बली का एवशन करे और एवशन के वाद या तो निकल जाए या लढ़ते हुए वही मारे जाए तो उससे दल को जनता की सहायता तथा सहानुभूति पर्याप्त भाषा में मिल जाएगी। परन्तु जब उन्होंने अपने आपको उस मीटिंग में इस एवशन के लिए पेश किया तो एक भी सदस्य उनसे सहमल नहीं हुआ। सभी जानते थे कि रामप्रसाद विस्मल के पकड़े जाने के परचाद दल को दोबारा लड़ा करने का सौभाग्य पण्डित जो को प्राप्त का जी कर हम की उसला हम की आत्मा तथा शारीर (इह और कालिय) थे। अग्य कितने ही सदस्यों ने भी अपने को आगे रखा। परन्तु अन्त में भगतसिंह ने अपने आपको अधिक जोर के साथ पेश किया।

भगतसिंह को अपने आपको पेश करने के पीछे एक भेद था। वह इस प्रकार था भगतसिंह साण्डमं वध के बाद लगभग पजाब के बाहर ही रहा था। वह अधिकतर पण्डित जी के साथ यु० पी० मे ही दल का काम कर रहा था। कई बार पजाब भी हो आया था, परन्तु वहा अधिक देर ठहरा नही था। उसका अधिक समय भिन्न-भिन्न देशों के कान्तिकारियों के इतिहासों के पढने में व्यतीत होता था। एक बार वह पण्डित जी के कहने पर पण्डित मोतीलाल नेहरू से भी मिला था परन्तु आर्थिक सहायता मागने पर नेहरू जी ने उस समय उसे दुरकार दिया था। इस बात का पण्डित चन्द्रदोखर को बहुत दुल हुआ था । उधर पजाब में सुलदेव का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जा रहा था। उसको भगतसिंह का पजाब से बाहर रहना और वहा भी उसका चुप बैठे रहना भाया नहीं । उसने उस बेन्द्रीय दल की सभा में भगतसिंह को एक ओर ले जान र बहुत बुरा-भला कहा और नायर बताया । भगतसिंह ने सुखदेव की बातो यो वडी गम्भीरता से सुना । उसको अत्यन्त दुख हुआ और उसने अपने आपको दल के सामने असेम्बली में बम फेंक्ने के लिए पैश किया और दल को उसके आत्म-बलिदान करने के प्रस्ताव को मज़री देने के लिए मजबूर कर दिया। पण्डित जी भी नहीं चाहते थे कि भगतसिंह उस वार्य की वरे। उनको उस पर पूर्ण विस्वास या और उससे दल के अनेक यामी तथा एक्सनों में भाग लेने की आशाए थी। वह तो चाहते थे कि असेम्बली में बम फैंक कर बेवल अग्रेजी सरकार को अपने दल का बन प्रमाणित कर दें और साथ ही जनता की सहा-मुभूति दल को प्राप्त हो जाए ।

परन्तु भगतिसह के आग्रह के परचाद उनको उसके आरम-बिन्दान के लिए स्वीवृत्ति देती ही पड़ी । भगतीसह अवेचा ही जाना चाहता था परन्तु बदुवेदवरदत्त ने जो पू० पी० में ही दल ने सगठा में ध्यस्त था, उसवा साथ देने पर जोर दिया और भगतिमह समा दत्त नो दल ने स्वीवृति दे दी।

योजना पण्डित जी ने बनाई जो इस प्रवार घी दल ने छूँ सदस्य, पण्डित जी, भगवतीचरण, सुगदेव, बैदास्यायन, भगतिसह और बटुवेस्वर दत्त बनेस्वती में जाएये। अतेस्याली में बाहर दल वी मोटराार राही रहेगी। (यह कार चुछ दिन पहले हो रारीद ली गई घी) सबेन वरने पर भगतिसह और दत वो छोड चारी अन्य साथी बाहर आ लाएंगे और पण्डित जी वार स्टार्ट पर तैयार रहेगे। पारों माथी रिवाल्यों से सीत होगे। इन साधिमों वे असेस्वती गैनरी से बाहर निवलने वे पाच मिनट बाद भगतिसह हाल में बम फंकेंगा। वेबल दत्त वे ही पास पिस्तील था। बम फंकेंगे ने परचात दत्त उस समय के होन में स्वर रहेगे। यार जिल्ला को सार अने प्रतिक्षा में साहर तिकल को पास प्रतिक्ष का साहर निकल आएंगे जहा कार उनकी प्रतिक्षा में साहर दत्त को बाहर निवलने वा अवसर न मिले तो वही लडते हुए अपने जीयन का बील्यान कर हों।

इस सम्बन्ध में मैंने बदुकेरवर दत्त से भी पूछा, उस समय जब वह कैन्सर के रोग से पीडित देहली के एक हस्पताल में चिकित्सा करा रहा था।

उसने बताया कि वह दन की केन्द्रीय सिमिति मे उपस्थित नही था जब असेन्वती मे बम फॅकने का निश्चय हुआ था। परन्तु जब वह मगतसिंह के साथ असेन्वती मे गया था तो न तो उसके पास नोई रिवाल्वर ही या और न ही उन दोनो के बम फॅकने के पश्चाद बाहर जाने का कोई फैसता। इससे यही प्रथ्याई कि आजाद का उन दोनों के बचाने का सुकाव केन्द्रीय सिमिति ने मक्कर नहीं किया था।

दल के इस एक्शन का अभिप्राय था काले विलों का विरोध तथा असे-म्बनी में परने फ़र्क कर जनता तथा ससार के समुख यह बताना कि जनता और विशेषकर क्रान्तिकारी सरकार की दमन मीति को चुप बैठ कर नहीं देख सबते और काग्नेसी नेताओं को यह जताना कि सरकार वैधानिक तरीनों से उनके देश को कभी स्वाधीन मही करने देशी।

इस काण्ड से पहले पण्डित जी और भगतिसिंह ने भगवतीचरण वे साय असेम्बली में छोडे जाने वाले एक बम की परीक्षा तुगलकाबाद के सण्डहरों में कर ली थी। ७ अप्रैल को काबीराम ने मेरे द्वारा असैम्बली के चार प्रवेश-पतो का प्रथम कर लिया था। उन समय में एम० ए० की परीक्षा देने वाला था और जमना किनारे कुदिया था। ये से रामसरण थी वाले थाट के एक कमरे में रहता था। वहा लगभग हर दिन के० सी० राय आते थे जो उस समय के एसीस-गृँग्टेट प्रेस के चीफ थे। वह मेरे मित्र हो गए थे और कर्र बार अपनी कोटी पर ले जाते थे। वह असेम्बली के सदस्य थे। मैंने उनसे ही चार प्रवेश-पत्रो का प्रवन्य निया था। वस काण्ड के एकदम बाद वह अपनी वार में सीधे मेरे पास आए और बम काण्ड वा वर्णन कर मुक्त से पूछा कि कही मैंने उनके हारा दिए गए प्रवेश-पत्र उन कालिकारियों को तो नही दिए थे। मैंने उनको आख्वासन दिलाया कि मैं किमी कालिकारियों को तही जानता और उनकों मेरे द्वारा कोई आपित नही होगी। इस आख्वासन के परचाद वह उन दोनो नालिकारियों नी प्रशास करने लगे और में उत्सुव बना मुनता रहा। मेरे बारवानर देने का कारण था, बह दगना निज्य कि जब दल के अन्य सदस्य अमेश्वरी से वाहर आएंगे तब सभी प्रवेश-पत्रो को नच्छ कर देंगे।

बहुकेश्वर दत्त ने पूछने पर बताया कि जब आगरे में दल की बैठक में मगतिवह और उमको अमेम्बली में बम फेबने का निरुचय किया था उस समय उनको बाहर लागे की कोई बात नहीं हुई थी। उनका काम तो केवल बम्ब फेब कर दल के पत्र को मेम्बरों के बीच विस्तृत करना था उसके परचाद आत्म-समर्पण। पकड जाने के परचाद अभियोग का सहारा ले अधिक से अधिक दल के उदेशों का प्रचार करना था।

हो सकता है आगरे में ऐसा ही निश्चय हुआ हो और बाद में पण्डित जी ने उनको वाहर के आने की मीजना भी बना ली हो।

दत्त ने यह भी बताया नि उसके पास रिवाल्वर नही था।

- अर्गन १६२६ को हा में से चार सदस्य तो पब्लिक गैनरी के मध्य में बैठे। भगतिंसह और दत्त बाई और के कोने के पास जाकर आग की सीटों पर बैठे। ठीक उनके नीचे सारकागि आफितर बैठे हुए थे। सकेत पाने पर पण्डित औ, भगवतीचरण, सुखदेन और बैदानपायन बाहर निकल आए और कार को स्टार्ट कर उनमें बैठ गए। उधर भगतिंसह ने पाच मिनट बाद अनम्बान में सारकागि से सारकागि के साम के सार का मिनट वाद अनम्बान में सहार कर उनमें बैठ गए। उधर भगतिंसह ने पाच मिनट बाद अनम्बान में सरकारी आफितरों के ममीप वम फैंका और दोनों और से चिल्लाए "इन्कलाव जिन्दाबाद," "साम्राज्यवाद का नारा हो," "इनिया के

मजदूरो एम हो जाओ," "एच एम आर ए जिन्दाबाद"। साम ही उन्होंन लाल पर्चे होंग मे फेंचे जो हि दुस्नान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना ये यमाण्डर-इन-चीप बलराज ये नाम से छप थे। यह यमाण्डर इन-चीप और बोई नहीं, पण्डित चन्द्रसेसर आखाद ही थे। उन पर्चों ना आसय उस प्रवार था "वहरों सो सुनाने ये लिए विस्फोट ये बहुत उचे सब्द वी आवस्ययना होती है।"

"पिछले दस वर्षों मे ब्रिटिस सरवार द्वारा द्वासन सुधार वे नाम पर इस देश वा अपमान वरने वी यहानिया दुहराने की आवश्यवता नहीं है और न ही हिन्दुस्तानी असेम्बली पुवारी जाने वाली इस सभा द्वारा हिन्दुस्तानी राष्ट्र के सिर पर पश्य फेंन-फेंन वर हमारा अपमान वरने वे उदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यवता है। यह सब सुपरिचित और स्पट है। आज किर जव विजाय साध्यम कमीशन से बुट सुधारों वे दुराडे वी आशा में आले फैलाए है और इन दुवाडे वे लोग में आपन में भावडा कर रही है, विदेशी सरवार सार्यजनिव सुरक्षा और और जीचोमिन विवाद कानूनों के रूप में अपने दमन को और भी कढ़ा कर देने वा यस्त कर रही है। इसवे साथ ही आने वाले अधिवेशन में समाचारपनो द्वारा राजडोह रोकने के बानून जनता पर योप देने की घमकी दी जा रही है। सार्यजनिव काम बपने वाले मजदूर नेताओं की अव्याप्रण गिरफ्तारिया यह स्पष्ट कर देती है कि सरवार की विचारपारा

'राष्ट्रीय समन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति मे अपने उत्तरदायित्व की गम्भीरता अनुभव करके हि दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सघ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आजा दी है। इस काय का प्रयोजन है कि नानून ना यह अपमानजनक प्रहमन समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नीद रहाही जो चाहे करें। परन्तु उसके वैधानिकता का नकाद फाड देना आव-द्यक है।

जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वह इस असेम्बली के पाखण्ड को छोडकर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रा में औट आए और जनता को विदेशी दमन और शीयण के बिरुद्ध कान्ति के लिए तैयार करें। हम विदेशी सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि हम देश की जनता की ओर से सार्व-जिनक सुरक्षा और अधिगिक विवादों के दमनकारी कानूनो और लाला लाज-पतराय की हत्या के विदोग म यह कदम उठा रहे हैं।

' हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समभते है। हम ऐसे उज्ज्वल भविष्य

में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शान्ति और स्वतन्त्रता का अवसर मिल सके। हम मानव रक्त के बहाने और अपनी विवशता के लिए दुखी है, परन्तु कान्ति द्वारा सबको समान स्वतन्त्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के लिए न्यन्ति में कुछ-न-कुछ रक्तपात अनिवार्य है।

'इन्कलाब जिन्दावाद !'"

ह० बलराज कमाण्डर-इन-चीफ

वम के फटते ही सरकारी आफिसर अपनी-अपनी मेजो के नीचे छिप गए। सर जेम्स केरार भी, जो उस समय गृह मेम्बर था, मेज के नीचे छिप गया। परन्तु पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा अन्य कांग्रेसी सदस्य अनने-अपने स्थानो पर बैसे ही बैठे रहे। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने मुख पर तो मुस्लराहट थी। भगतिसह और दत्त वही पकडे गये और पण्डित जी अपने अन्य साथियों वे साथ पाच-सात मिनट के परवात वहा से वाहर चले गये।

भगतिसह और दत्त दोनो पर मुकदमा चला। उन दोनो ने भरसक प्रान्तिकारी दल के उद्देश्या का प्रवार करने का प्रयत्न किया। दोनो को आजीवन कारावास दे दिया गया।

जनवरी १६६० में जब भगतिंतह तथा दत्त की अपील हाई कोरं, लाहीर में हुई, तो भगतिंतह ने एक वत्त्र्य दिया जिसमें वहा बा—"हमें जो दण्ड दिया गया है उसके विषय में हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। हम यदि योई आपित हैं तो हित्यारे पड़े जाने पर। प्रान्ति ना विरोप गरने वाले तोष केवल वाम, मिस्तीत, तलबार और रत्पात को ही प्रान्ति ना नाम दे देते हैं परन्तु फ्रान्ति हते में ही सीमित नहीं है। यह सब मान्ति ने उपवरण हो सकते हैं परन्तु प्रत्ने उत्तमें में ही सीमित नहीं है। यह सब मान्ति ने उपवरण हो सकते हैं परन्तु इनने उपयोग के पीछे होती है तमान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदलने की जन भावना। हमारी आज की परिस्थितियों में प्रान्ति का उद्देश कुछ व्यक्तियों का राप्ति नरना मान्ति नहीं है विल्य उत्तम उद्देश हैं, मनुष्य के हारा मनुष्य में रोगण की प्रया ने ममास्त करना तथा दस देश के भविष्य के तिए आरत-निजंब के अधिकार नो प्राप्त करना।"

यह तो विदित ही है कि भगतिमहतयादत्त ने अपनी इच्छासे असे-म्बली मे जायर बम फेंपा था। यदि थे इच्छाप्रकट करत तो उनको स्थल से बाहर निकाल से जाने की व्यवस्था भी थी। परन्नु उन्होंने तो एक उद्देश मो लेकर अपनी आहुति देने का निस्चय निया था। वह उद्देश या जनता के सामने ऋतिकारियों का असली रूप रहाता, उनमे जागृति उत्पन्न वरता, प्रान्तिकारियों का असली रूप रहाता, उनमे जागृति उत्पन्न वरता, प्रान्तिकारी देवल के प्रति उनकी सहानुभूति प्राप्त वरना और ब्रिटिश सरकार तथा उनके पिट्ठुओं को यह उके की बोट पर बताता कि क्रानिकारी केवल मार-भीट में ही विश्वास नहीं ररते, वे तो एक विशेष उद्देश की लेकर ह्येलियों पर जान रखकर आगे बढ़े है और वे ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के सामने मुकने बाले नहीं है।

इसी उद्देश्य से उन्होंने हाईगोर्ट में अपील की थी जिससे कि क्रान्ति-कारी दल के उद्देशों के प्रचार करने मे उनको एक और अवसर मिल जाये । उन्होंने अपने सूटने के लिए अपील नहीं की थी।

असेम्बती बम काण्ड के परचात् भगतिसह और दत्त के साथ लिये हुए फोटो केवल दिल्ती में ही नहीं अपितृ समस्त भारत में बाँटे गये थे। जनता के हृदयों में उनकी बीरता की फलक दिलाई देने लगी थी। दोनों का नाम गर्व के साथ लिया जाने लगा था। युवकों में भी दुख कोंग्न नजर आने लगा था। परन्तु इससे दल को कोई अधिक लाभ नहीं पहुँचा था। आधिक दशा तो वैसी ही बनी रही थी।

परन्तु समस्त भारत में भगत दत्त के फोटो के प्रचार ने सरकार को चौकन्ना अवस्य कर दिया था। प्रत्येक पुलिस एक्शन और वर-पकड के परकाद वे सोचते थे कि ज्ञान्ति दल समाप्त हो गया, परन्तु थोडे ही दिनों में उनका यह भ्रम दूर हो जाता था।

पुलिस अभी साण्डस की हत्या की समस्या को हल करने भी नहीं पाई यी कि अरोम्बली में बम फेंका गया। पुलिस को सन्देह या कि साण्डस की हरवा में भगतिसह का हाथ था। पुलिस के बयान के अनुसार भगतिसह के पास जो रिबाल्बर अमेम्बली में पकडा गया था पुलिस के विशेष जोचकारों ने बताया कि यही रिबाल्बर साण्डर्स की हत्या के समय काम में लाया गया था।

वयन में वहा तव सत्यता है मैं नहीं वह सकता, ऐसा बैसम्यायन ने महा है। परन्तु मुक्ते तो दत्त ने अपनी मृत्यु में बुछ दिन ही पहले बताया था वि रिवाल्वर या पिस्टल न तो उमने पास था और न ही अगतिंसह ने पास, जब ये दोनो पबडें गय थे। अपितु पुलिस लाहोर में विशेषकर सतकं हो गई और उसने गुक्को तया सन्दिष्य स्थानों की निगरानी बढा दी। उस विशेष निगरानी का फल उनको शीघ हो मिल गया।

नवयुवको ने बुछ जोदा भी बढा, परन्तु दल की आधिक स्थिति जहा की तहा बनी रही और दल का एक समभदार, मुशिक्षित और तस्तीन होकर काम करने दाला साथी भी खो गया। परन्तु पण्डित जी तो लोहे के वने हुए थे। ऐसे आधात पहले भी सहन कर चुके थे। वह फिर से दल को यथाशिक शक्तिशाली बनाने के काम में जुट गए।

लाहीर में सखदेव, भगवतीचरण, धनवन्तरी और यशपाल तथा अनेको अन्य साथियों ने साथ वम का मसाला बनाने में जुटा हुआ था। दिल्ली मे कैलादापति लगभग २० सदस्य बनाने में सफल होकर उनको शूटिंग की प्रैनिटस दे रहा था। नाशीराम उसको पर्णरूप में सहयोग दे रहा था। यू पी को पण्डित जी ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, परन्तु वीरभद्र तिवारी सचालक था। मनीनाल अवस्थी, कैलाशनाथ, राजेन्द्रदत्त निगम, रामचन्द्र मुसही आदि से पूर्ण सहयोग प्राप्त था। भानुप्रताप और पोद्दार मध्य भारत को सम्भाले थे। यू॰ पी॰ मे वीरेन्द्र और सुरेन्द्र पाण्डे, सालिगराम शुक्ल, विजयकुमार सिनहा, अजयक्मार घोष, सत्गुरदयाल अवस्थी सारे प्रदेश में घूम-घूम कर दल के सग-ठन की जड़ें मजबूत कर रहे थे। अनेक नए सदस्य बना लिए गये थे। जिन लोगों को घर छोड़ने पढ़े थे उनके लिए सरक्षित स्थानों का प्रबन्ध किया गया था और जनकी आत्मरक्षा के लिए पिस्तील या रियाल्वर देदिए गए थे। उघर पण्डित जी हथियारों के एकजित करने में जट थे और साथ ही उन्होंने दल के सदस्यों की शूटिंग-प्रैविटस का भी प्रवन्य कर दिया था। बुलन्दशहर जिले के नलगढा गाव मे रामचन्द्र शर्मा ने एक फार्म लिया हुआ था। वहा पण्डित जी स्वय भी जाते थे और अन्य सदस्यों को भी झाँटग-प्रैक्टिस कराते थे।

बानपुर में बमों के खोल बनाने की फैक्टरी चालू थी।

साहीर मे सुनदेव ने किला गूजर्रामह मे एक कमरा किराए पर ते सिया या । यहा पिकरिक एसिट बनाया जाता या । पिकरिक एसिट पीला होता है और केवन हाप ही पील नही कर देना, जहां से इमना घोमा हुआ पानी बहना है उस स्थान को भी पीना कर देना है । उस कमरे से बाहर बहने वाली नाली पीनी पड़ चुनों घी और उसमें में पिकरिक एसिट की कथा भी जान नहीं थी। परन्तु दूसे ओर सुखदेव या अन्य किसी सदस्य का घ्यान नही गया। गया तो केवल सी० आई० डी० के जासूसी का। उन्होंने अप्रैल १६२६ मे एक विन उस कमरे पर धावा बोल दिया। उस समय सुखदेव और जयगोपात वहा मौजूद थे। दोतो ही पकड लिए गए। साथ ही पिकरिक एसिड और उसके बनाने का सामान भी पकड़ा गया। इस प्रकार सी० आई० डी० कान्ति दल का सुराग लगाने में सफल हो गई।

## लाहौर का पहला षड्यंत्र केस

सुखदेव और जयगोपाल को सी० आई० डी० ने लाहौर किले की कोठरियो मे बन्द कर उन को अमान्यिक कष्ट देने आरम्भ कर दिए। दुर्भाग्य-वश सुखदेव. जिसके एक ताने के कहने से भगतसिंह ने अपने आपको अग्नि मे भोक दिया था, स्वय ठीस प्रमाणित नहीं हुआ । वह पुलिस के कच्टो को सहन न कर सका या किसी और कारणवश उसने पुलिस को पजाब क्रान्तिकारी दल के सभी भेद बताने आरम्भ कर दिए। केवल पजाब के ही नही, जहा-जहा के पते उसे मालम थे. उसने पुलिस को बता दिए । पुजाब के तो लगभग सभी साथी पकड लिए गए। परन्तु घनवन्तरी, भगवतीचरण, यशपाल, भाभी और दीदी दिल्ली आ जाने के कारण बच गए। पण्डित जी उस समय भासी मे अड्डा जमाये हए थे। वह पता सुखदेव को मालूम नही था, इसलिए पुलिस उन तक नहीं पहच सकी। सुखदेव के बयानों पर फणीन्द्रनाथ घोष अपनी मुसराल कलकत्ता मे पकडा गया । उसने भी सुलदेव का ही मार्ग अपनाने मे -भलाई समभी । पुलिस को तो मानो सोने की चिडिया या खुल सिमसिम हाथ लग गया। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि फणीन्द्र अव आजाद को अवस्य पकडवा देगा और फ्लीन्द्र ने उनके पकडवाने मे कोई कसर भी नहीं उठा रखी। वह पुलिस को फासी ले गया और उसको उस मकान तक पहचा दिया जहा आजाद ठहरे हुए थे। परन्तु उसके भाग्य में आजाद को पकडवाने पर घोषित किया जाने वाला इनाम नहीं लिखा था। आजाद भासी में होते हए भी उस समय उस मकान मे नहीं थे और जब पुलिस से घिरे हुए मकान पर आजाद जाने लगे सो विसी एव स्वतिः ने जनको बता दिया कि पुलिस पणीन्द्र दादा के साथ जम मकान में विद्यमान है।

आजाद तो भगवानदास माहोर, दिव वर्मा और वैदाय्यायन को लेकर ग्वालियर चले गये, परन्तु पुनिस ने आजाद के अनेक पहचानने वालों को गिरफ्तार कर लिया, मुख को मुग्नियर भी बना लिया और कुछ को भविष्य में आजाद को पहचानने के लिए नोकरिया भी दे दी। परन्तु आजाद को पकड़ने में वह कभी सफल न हुई।

ग्वालियर चले तो गये परन्तु पैसे में अभाव से कई-कई दिन फाके नरने पढ़े। मकान का किराया नहीं दिया, हलवाई का हिताब नहीं चुनाया। परन्तु वह हलवाई भी कोई एक विरक्षा देशप्रेमी था। जब उसको इनके क्रातिकारी होने का पता चल गया तो उसने केवल उनसे पैसे ही नहीं लिए बल्कि पुलिस को भी फिसी प्रकार की जानकारी देने से इन्कार कर दिया। (वैराम्पायन)

म्बालियर में ये सब गजानन पोहार के साथ ठहरे थे जो कालिज का विवार्थी था। वह देहली पड्यन्त केस में मेरे साथ अभिगुक्त था, परन्तु कुछ मसाला न मिलने पर अन्त में छोड़ दिया गया था। परन्तु अन्य साथी जिनका पता सुखदेव को माजून था, पकड़ लिए गए। वे सभी लाहीर ले जाए गए। वे स्वार्थ के स्वार्थ का दिया हुआ क्यान रख्ता तो जसने भी बयान दे दिए। इस प्रवार पजाब पुलिस को जो साण्डसं की हस्या का पता चलाने में अभी तर असमर्थ रही थी, अब उसके मारने बालों का तथा उसके पीछे पद्यन्त का पूरा भेद माजूम हो गया और इसके साथ ही साण्डसं ह्रास इस्ता हिस्सा का पता चलाने से स्वार्थ में सम्बन्ध में सिल या। दिल्ली से भगतिसह तथा दत्त को, जिनको आजीवन कारावास हो चुका था, लाहीर से जाया गया जहा उनको सेन्ट्रल जेल में रखा गया। अस्य अभिग्रकों को बोस्टेल जेल में रखा गया। अस्य अभिग्रकों को बोस्टेल जेल में रखा गया। अस्य अभिग्रकों को बोस्टेल जेल में रखा गया।

पण्डित जी को, जिन्होंने अनेक किटनाइयो से यह भानुमित का कुनवा जोडा था, इन अनेको साथियो के पकडे जाने से बहुत यहा आधात लगा । दल सुखदेव के पफडे जाने से पहुंत भली प्रकार सुमगिटत हो गया था। बहे-बडे नगरो के सेण्टर सुचार रूप से नाम चला रहे थे। सहस्थो की गणना दिनोदन बढ़तो जा रही थी। हथियार तथा बनो भी सस्था भी वह रही थी। पण्डित जी ने एक सोजना बनाई थी जिसके अनुसार एक निश्चित दिन निश्चित समय पर भारत के बडे-बडे नगरों में एक ही साथ कोई ऐसा एक्शन करने बाले थे जिससेअग्रेजों तथा भारतवासियों को दल की शक्ति तथा व्यापकता का ज्ञान हो जाए। मरन्तु मुखदेव के भण्डा-फोड ने उस योजना पर पानी ही फेर दिया।

परन्तु पण्डित जी ने हार मानना तो जीवन मे सीखा ही नही था। जन्होंने फिर से, बचे-खुचे सदस्यों को इघर से उधर किया । उनके निवास स्थान तया नगर भी बदले । ठहरने के स्थान भी एकदम बदल दिए गए । साथ ही अभियुक्तों के मुकदमें की सफाई का प्रवन्ध धनवन्तरी और भगवतीचरण को सोंपा। इस बीच वह कई बार लाहौर भी हो आए। यह ज्ञात होते हए भी कि सुलदेव और जयगोपाल ने उनका पूरा हलिया पुलिस को बता दिया था, वह निडर हो लाहौर के चक्कर लगाते रहे। अपने पकडे जाने का उनको कतिपय भी भय नहीं था। वह तो सदैव पुलिस से लड़ने के लिए प्रस्तुत रहते थे। जेव मे भरा हुआ पिस्तील और एक भरी हुई मेगजीन सदा ही उनके साथ रहती थी. जिसको समय आने पर निकाल कर प्रयोग करने में क्षण भर की भी देरी नहीं होती । पण्डित जी लाहीर पडयन्न केस के अभियक्ती की सफाई का प्रबन्ध कर फिर से दल के रहे-सहे सदस्यों को बटोर कर दल के सगठन में सलग्न हो गए. अब वह दिल्ली और पजाब में अधिक आने-जाने लगे। यु० पी० में भी काम की गृति बढ़ा दी गई। ग्वालियर में वस बनाने का मसाला अधिक बाजा में तैयार होते लगा । देहली और पजाब में पुलिस की सरगर्मी देख आजाद ने अन्य प्रान्तों की ओर घ्यान दिया। यही से इस समय जन्होंने भगवानदास और सदाशिय को बन्दई की ओर भेजा जब वे दोनो लडते हुए भूसावल स्टेशन के यार्ड मे पकड़े गये। इसका वर्णन पहले ही आ चुका है। वे दोनो पना मे राज-गुरू से मिलने जा रहे थे।

जब लाहीर ने सम्बन्ध में काफी घर-पनड हो छुकी पी तो आजाद ने फिर फरवट ली। ग्वालियर छोड कानपुर आ पहुचे जहा जहोने बीरमद्र तिवारी, सतपुरदयाल अवस्थी, मन्नीताल पाण्डे, विश्वनाथ पाण्डे, हमीरखा, कैलाश डिवेरी, रामचन्द्र चेल यात्री, राजेन्द्र निगम, नारायणवास, रामचन्द्र मुप्तही, राममरोसे और गुलजारीलाल से सम्पन्न बढाये और नये सम्पन्नों में डा जवाहरलाल रोहतगी, नारायणप्रसाद अरोडा, प्यारेमाल अग्रवाल, गुगासहाय चौद, प्रिमणल पन्ना आदि भी थे।

इत सब सम्पक्तें में लगभग सभी ने पण्डित जी का अन्त समय तक प्रयोजित साथ दिया, सहायता वी । फिर भी रामचन्द्र और उनवी पत्नी तथा श्री मुराही या स्थान विदोष है। उनवें घर मो तो आजाद ने अपना ही नहीं अपने बितने ही साथियो ना घर बना लिया था। एक ओर नाग्रेसी और फिर आधिक अवस्था भी अधिन अच्छी मही, फिर भी उस दम्पत्ति ने दल की सेवा में मोई नसर उठा नहीं रसी।

उपर वीरभद्र वा सम्पर्व उनने लिए घातक ही सिद्ध हुआ। इसका विवरण आगे सचा परिक्षिष्ट में मिलेगा।

लाहौर मे पहला पब्यन्त्र नेस चालू हो गया। भगतिसह तथा दत्त तो दिल्ली असेम्बली बम वाण्ड मे प्रस्थात हो चुने थे। लाहौर केस मे उननो सम्मिलत नरने से पण्डित जी, भगवतीचरण तथा धनवन्तरी को सफाई के प्रवस्थ करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पडा। जनता की और से कमेटी बनाई गई उसी ने लोगों से धन एकत्रित कर माने हुए बकीलों को सफाई के पक्ष में मिनुक्त किया। य वनील बयापि ब्रिटिश सरकार के विरोधी नहीं थे परने उनकी सहातुभूति देश की स्वाधीनता प्राप्त करने वाले लडाकों के साथ थी। इस सहातुभूति का यह लाभ हुआ कि धनवन्तरी और भगवतीचरण को जेल मे बन्द अभियुक्ता से पन्नो हारा विचार-मरामर्थ तथा पैनाम लाने-लेजाने की सुविधा मिल गई।

पण्डित जी कुछ ही महीनो मे यल को फिर से एक बार सगडित करने में सफल हो गए और दल के सामने बीघ्य ही कोई एक्शन करने का प्रस्न आया। क्रांसित दल का काम जैसा कि स्पष्ट है छिये तौर पर होता था। उसमें नवयुक्क भावना से प्रेरित होकर आते थे। यह नवयुक्क हढ सकरण के नहीं होते थे। आरम्भ में तो बे दल में आते थे या तो किसी प्रस्थात क्रांसिकारी का दर्मा करने, रिवाल्यर या पिस्तील को देखने। यह दल के नेता का कर्तव्य था कि सार्ने भने तेता का कर्तव्य था कि सार्ने भने तेता का कर्तव्य था कि सार्ने भने तेता का कर्तव्य था कि सार्ने भने देखने। यह दल के नेता का कर्तव्य था कि सार्ने भने तन देखने। यह दल के नेता का कर्तव्य था कि सार्ने भने त्या के लाई लड़ने के लिए इंड सकरण में बदल । इस अभिप्राय से नवयुक्कों को स्वाधीनता की लड़ाई पर लिखी हुई पुस्तक पढ़ाई जाती थी। उनकों लेकचर भी दिए जाते थे और सार्तीरिक एवं मानसिक बत प्रास्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नेताओं को जादेश था कि वे प्रयोग सदस्य के आवरण पर पूरा ध्यान रहाँ। पण्डित जी ने मुफ्ते एक बार बताया था कि किस समय वत्त के अनेक मदस्य आगरे में एक मनान में रहते थे और गनकाटन तथा फिक्टिक ऐसिङ बनति थे, एक विन भगतासिंह तथा राजपुक्क में बातो-वातों म कुछ मजाक हुआ। पण्डिन जी को पता चलन पर उन्होंने राजपुक्त को अट

डपट की और कहा कि यदि वह इस प्रकार के मजाक करेगा तो पण्डित जी उसको दल से वाहर निकाल देंगे। राजगुरू को बहुत दुख हुआ और प्रायश्चित में उसने अपना बाया हाय गरम तबे पर रख दिया और उस समय तक नहीं उठाया जब तक पण्डित जी ने उसका हाय पकड़ कर तबे से नहीं खीचा। इसी वात को भाई वैक्षम्मामन ने इस प्रकार बताया है: "एक दिन राजगुरू और एक अन्य साथी रोटी बना रहे थे। राजगुरू रोटी सेक रहे थे, उनके हाथ में चिमटा तथा सडासी थी, रोटिया सेकते-मेकते उन्होंने सडासी आग में रख दी और जब गरम हो गई तो उस गरम सडासी से होता पर ताग लिया। वास वैठे साथी कुछ कहे उसके पूर्व ही सारी किया समान्त हो चुकी... मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कुछ नहीं, देख रहा था कि पुलिस टोर्चर से विचलित तो नहीं हो जाऊंगा।

आजाद उस रात्रि जब बाहर से लौटे तो राजगुर की हरकत सुनकर उनसे पूछा कि उसने ऐसा क्यो किया। उत्तर दिया, यह देखने के लिए कि यदि पुलिस उन्हें दागे तो उससे कितनी तकलीफ होगी और उसे वह सहन कर सकेगा या नहीं।..."

नवयुवको के आचरण बनाने और उनको पूरा कान्तिकारी बनाने में समय की आवश्यकता थी। परन्तु यह भी अनुभव की बात है कि यदि कुछ समय तक कोई एक्शन नहीं किया जाए तो दल के कामों में विभिन्नता आ जाती है और सदस्य इषर-उधर बहुकने तमते हैं। यह भी देखा गया है कि कामे-कभी दल में कोई मुन्छे हुए व्यक्ति आ जाते हैं जिनको दल के काम के साथ अपनी भावनाओं को पूरा करने का च्यान भी होता है और वे दल के नेता का भी अपमान करने या उनकी आजा की अवहेलना करने से नहीं किमकते। ऐसे नवयुवकों में से एक यहापान भी या जो लगभग एक-डेड वर्ग से लाहीर के दल में सम्मित्त था। वह सम्भदार या परन्तु उतावला अपिक। उसको अपनी जान की परवाह नहीं थी, परन्तु वह जिस बात को उचित समभता था, उनको दल के सदस्यों तथा नेता के विचारों के विरुद्ध होते हुए भी करना चाहता या और कर भी गुजरना था।

एक ओर दल जब लाई साइमन को मारने में असकत हो गया, दूसरी ओर भगतिसह तथा दल दिल्ली में और लगभग सभी साथी लाहौर में पवड लिए गये तो यरापाल ने लाई इरिवन, उस समय के भारत में वायसराय, को मारने गी योजना बनाई। दल लाई इरिवन के व्यक्तिगत विरद्ध नहीं था। परन्तु भारत मे वह अप्रेज शासनो का प्रतिनिधि था और उसकी मारना अप्रेजो की भारत मे शासन नीति का विरोध प्रकट करना था। पण्डित जो को भी योजना पसन्द आई। उस समय तक बम के खोल बनाने की फैनटरी वन्द हो चुकी थी। नेवल एक ही खोल था जियका बम बना लिया गया। परन्तु एक खोल पर्याप्त नही था, पण्डित जो ने एक पीतल के लोहे मे दूसरा बम बनाया। इन्द्रपाल को यशपाल ने दिल्ली से बारह मील दूर बदरपुर भेजा जिसने ये बम रेलवे लाइन के चार इच नीचे दबा कर रख दिए। बहु पन्द्रह दिन तक बायसराय ने लौटने नी राह देखता रहा। यशास भी उससे समय-समय पर भिनता रहा, परन्तु अवसर नहीं मिला। जब बहा से बम हटाए गए तो पीतल के लोहे वाला वम नहीं था सायद उसको कोई प्रामीण उठा कर के गया था। यह सब अक्तूबर १६२६ में हुआ।

यरपाल हतारा नहीं हुआ। उसने तो निरुचय किया हुआ था कि लार्ड इरिवन को मारना है। उसने भागराम की सहायता से पुराने किले, दिल्ली के पीछे से लगभग दो सो गज दूर से गुजरती हुई रेलचे साइन तक विजली का तार डाला। लाइन के बीघोवीच एक वम थोने-सी गृच्यी प्रोद कर दबा दिया और उस चम के छोड़ने वाल डेटोनेटर को विजली के तार से पुराने किले में रखी हुई एक बेट्टी वबस से जोड़ दिया जिससे बटन दबाते ही बम पट जाए।

२३ दिसम्बर नी प्रात लाई इरिनन इसी लाइन पर नाहर से दिल्ली लौट रहा था। वह सम्बा समय महारमा गांधी से मिलने वाला था।

में अपने सम्बन्ध में यह तो बता चुना हू नि जब में रामस्वरूप ने घाट पर कुदिसिया बाग ने समीप जमना पर रह नर अपनी एम० ए० नी परीक्षा नी तैयारी नर रहा था, उस समय नाशीराम द्वारा मेरी भेंट अनेन भातिनारियों से हो गई थों। मुद्ध ही दिनों बाद नैसाशपति दिल्ली ने शांतिनारी दल सामान राम ने मुक्ते बताया कि वह (नैसाशपित) दिल्ली ने शांतिनारी दल सामान न्सा निमुक्त हो गया है। अन्तूबर १९२६ में में हिन्दू नालिज में लोचरर नियुक्त हो गया। नाथ ही होस्त्वी वा मुपरिच्टेण्ड भी। सीन होस्टलों में में एव उस समय ४-रामचन्द्र लेन, मेंटवाण हाऊम रोड पर स्थित था और में उसी होस्टा में एव नमरे में रहन लगा। उस नमरे ने साथ दो छोटे-छोट नमरे पे जिनमें में एव साथ रूम ना नाम देता था। मैं अविवाहित था, अब भी है, थे, उनमें से एक में मैं भी शामिल हो गया था। कालेज की ओर से मुक्ते एक नौकर भी मिला हुआ था।

जस होस्टल में मेरे जातें ही कैलाशपित भी, जिसका दल का नाम शीतलप्रसाद था, मेरे पास ही रहने लगा। वह प्राय रताना भी मेरे साथ ही स्तावा था। मेरे अपने ऊपर साना आदि मिलाकर केवल २५-३० रपये मासिक व्यय होता था और शेप वेतन में कैलाशपित को दल के लिए दे देता था। मैं कालेज साइकिल पर आता-जाता था और एक ही समय, प्रात भोजन करता था।

दिसम्बर १६२६ का गहीना था। लाहोर पड्यन्न केस चल रहा था। भगतिसह और पण्डित चन्द्रदोखर के कारनामी का वर्णन उस समय के समा-चारपत्रों में मोटे-मोटे शब्दों में उल्लेख होता था। लोगों का ब्यान जान्ति-करात की क्षोर प्रथसायुक्त कींबृहल से खिच रहा था। यह प्राय सुनने में आता था कि "यदि वे लोग पण्डित चन्द्रदोखर के दर्धन कर सकें तो उनको जो वह मार्गेंगे, दें देंगे।" आदि।

#### लार्ड इरविन की ट्रेन पर वम

२२ दिसम्बर १६२६ को मेरे कमरे में दल के चार सदस्यों की सभा हुई, पण्डित जी में बाद में बताया था कि उसमें यशपाल, भगवती चरण, बीर-भद्र तिवारी और पण्डित जी थे । यह सभा यशपाल के कहने पर बुलाई गई थी और उसमें प्रक्रम प्रकास आगामी प्रात कात लाई इरिवन की गाडी पर वम चलाता, जिसका कि प्रकम्य हो ही जुका था। सभा लगभग चार घर वे विरोध में थे। पडित जी के चयगानुसार वह और वीरभद्र तिवारी उस एक्शम के विरोध में थे। कारण था शायद इरिवन को उसी शाम महास्मा गायी से मेंट करनी थी। भगवती चरण को कोई रायन बी, परन्तु वह भी चाहते थे कि एक्शन को स्थामित कर दिया जाए तो अच्छा होगा। परन्तु यशपाल तो इड सकल्य करके आया था कि बह तो यह एक्शन करेगा ही, दल साथ दे या न दे। सभा किसी परिणाम पर अभी नहीं पहुची की यो व्यापात उठ कर चला गया। उसके परवाद भगवतीचरण और शिरम्ह भी को गए।

२२ दिसम्बर की राजि का पिछ्ज जी भेरे साथ ही सोए। कैलासपित कही दूसरी जगह चला गया। २३ दिसम्बर को पिछ्ज जी प्रात काल छठे और मुह हाय घो भेरी साइकिल ले नगर की ओर चले गए। मुक्ते पहले दिन बाली सभा का कुछ हाल मालूम नहीं था। लगभग एक पण्टे मे लीटे और बोले, सुना, लार्ड इरिन साहब की ट्रेन पर वम चला दिया गया। मैं मुस्वरा दिया, परन्तु वह गम्मीर थे। फिर बोले, "साले सोहन से मना निया था परन्तु वह माना ही नहीं (सोहन यशपाल का दल का नाम था)। देखों अब क्या होता है।" यह कमरे के बाहर ही घूमते रहे। थोड़ी देर में एक तौप के छूटने की घनि सुसति है।" उन्होंने ठण्डी स्वास ली और बोले, "अच्छा ही हुआ, लार्ड इरिन मारा नहीं गया।"

२२-२३ दिसम्बर भी रात अतीय ठण्डी रात थी। कोहरा चारो और छाया हुआ था। पाच गज पर रखी हुई बस्तु भी दिसाई मही पढती थी। पण्डित जी लगभग दो पण्डे परचाय फिर साइकिल पर नगर की और गए और लगभग दो ही घण्डे बाद लीटे। जन्में मुफ्ते बनाया कि बम पुराने किले के सामने रेलवे लाइन पर उस समय कहा जब यायसराय की गाडी के सील के चेग से दिल्ली की और आ रही थी। गाडी के एक डिक्ने का कुछ भाग जब गया। परन्त बायसराय सही सलामत दिल्ली पहुच गया।

में उसी सन्ध्या लाहीर में काग्रेस सेशन में शामिल होने ने लिए चला गया और वहा से चार जनवरी को लीटा । पण्डित जी मेरे कमरे में ही रहते रहे । ४ जनवरी को प्रश्नाल भी मेरे कमरे में आयर हुआ था । पण्डित जी ने उससे परिचय कराया और फिर यशपाल ने उस एक्शन का और उसके पश्चाद अपने ताफ निकल जाने का अ्यौरा इस प्रकार दिया

बह (सरापाल) भागराम के साथ एक मोटर साइक्लि पर, जो दल ने एक्शनों के लिए खरीदी थी, रात ११ बजे पुराने किसे पर पहुंच गया था। २ बजे तक दोनों ने बम को बेट्टी से जोड दिया था। उस रात ठण्ड बहुत थी, कोहरा भी पड रहा था। वह एक फीजी परान की वर्दी पहने हुए था। रात भर सर्दी में बैठा रहा। यात लगभग साढे ६ बजे दूर से गाड़ी के आने की अपते की उद्योग काई। वह सतर्के हो गया। पहले पाइलट इंजिन लाइन पर से गुजरा। युद्ध देर परचाद गाडी जाई जो कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अनुमान से दो डिब्बो को गुजर जो पिया और फिर बेट्टी का बटन दवा दिया। एक ही क्षण में बम के फटने की गूज आई परन्तु उसने देखा कि गाडी पटरी से उतरी नहीं। वह उसी वेग के साथ गई दिल्ली को ओर चली गई। उसने तार आदि का सामान बही छोड मोटर साइक्लि को चलाना चाहा, परन्तु उसना इजिन सर्दी से जाम हो गया था। वह स्टार्ट गहीं हुई। उसने भागराम की सहायता से मोटर साइक्लि को सल्हान कर दिल्ली भगर

की ओर चलना गुरू किया। अभी अधेरा ही या और कोई व्यक्ति वहा आ-जा नहीं रहा था। जब वह दोनों मोटर साइकिल को घकेलते हुए, दिल्ली दरवाजे के समीप जेल के सामने पहुंचे तो उस समय पुलिस का एक दस्ता पुराने किले की ओर जाता मिला। उस दस्ते के आफिसर ने यशपाल को मिलिटरी का आफिसर समफ कर सलाम दिया। यशपाल ने उचको बताया कि वह उसी ओर जा रहा पा कि उसकी मोटर साइकल फेल हो गई। पुलिस दस्ता पुराने किले की ओर चला गया और यशपाल दरयागज में आकर मोटर साइकिल एक मरम्मत करने वाली युवान पर छोड़ कर सीधा रेलवे टरेशन चला गया। फस्टें क्यास का गाजियाबाद वा टिकट ल पहले उस बोर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। वहा भगवतीचरण उसके साथ हो जिया और दोनों कलकत्ता चले गए। जनवरी में वह किर दिल्ली लोटे और मेरे कमरे में आ गये। पुलिस के बहुत प्रयत्न करने पर पा लाई इरिवन की ट्रेन पर वम फेंकने वालो का कोई सुराग नहीं मिला।

यश्चपाल जब पण्डित जी से मेरे कमरे मे मिला तो पण्डित जी उस पर बहुत क्रीधित हुए कि उसने दल की आजा के विरुद्ध एक्शन क्यो किया । परन्तु जब यदापाल ने अपना पिस्तील उनके सामने रख उनसे क्षमा मागी तो उन्होंने आसु मरी आखो से उसे अपने गले लगा लिया।

मोटर साइकिल को दुकान से लाया गया । उसे मेरे होस्टल मे तोडा गया। छोटे-छोटे टुकडे तो यमुना नदी में फेंक दिए गए। बडे-बडे भाग मैंने अपने एक परिचित साइकिल डीलर के पास लाल किले की दुकान पर वेचने के लिए रखना दिए। पुलिस ने कैलाशपति की गवाही पर उन पुरलो को बहा से अपने किया और उस मेरे परिचित डीलर ने पुलिस के दबाव से बहुत कुछ सूठी गवाही मेरे विरुद्ध अदालत में दी।

## महात्मा गांधी और क्रान्ति दल

उन्ही दिनो वायसराय की देन घटना के परचात महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक पत्र "यग इण्डिया" मे एक लेख बम पार्टी (Cult of the Bomb) पर लिखा था जिसमे उन्होंने क्रान्तिकारियों को बहुत बुछ भला-बरा कहा या और उनका बुजदिल, गुमराह आदि के नामा से वर्णन किया था। पण्डित जी को उस लेख से बहुत दूख पहचा था। वह गाधी जी के अहिंसा मार्ग से स्वाधीनना प्राप्त होने में विश्वास नहीं करते थे। परन्त वह गांधी जी की ओर सद्भाव से देखते थे। वह प्राय दल के सदस्यों से कहा करते थे कि दल के एक्शन काग्रेस के कार्य के पुरक होंगे, विरुद्ध नहीं होंगे। आखिर दोनों ही स्वाधीनता की लडाई लड रहे हैं। दोनो अपने-अपने मार्गो द्वारा एक ही ध्येय की ओर कुच कर रहे हैं। भेद केवल इतना है कि एक ओर काग्रेस के लोडर छ महीने के लिए जेल जाते है जहा जेल अधिकारी उनने साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जेल मे उनको कोई तकलीफ नही होती। बाहर आने पर उनको सभी से आदर-सम्मान मिलता है। बाहर या अन्दर उनको पैसे या खाने-पीने की त्रुटि नहीं होती। छ महीने आराम के साथ जेल काट कर वे लोग लीडर बनकर निकलते हैं। इसरी ओर कान्तिकारियों का जीवन असुविधाओं और मुश्किलो से भरा है। खाने-पीने की कमी, रुपया पैसा पास नही, पहनने को मैले-कुचैले कपडे और सोने को जहां भी सुरक्षित स्थान मिल जाए, जीवन सदैव हथेली पर रखा हुआ, कभी भी गोली से मार दिये जाने की सम्भावना, यदि क्षीबित पुन्नारे जाए तो आजीवन काल-कोठरी में पूढे सहना, प्रत्येव प्रकार की

अमुविघाए और इन सव वातों के होते हुए भी सराहने की एक वात नहीं । मिन, सम्बन्धी सभी का त्यान, कई-कई दिन सूचे रहना, जाडे गर्मी में ठण्डे कपडे पहनना, इन सब वातों के होते हुए वह केवल देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं । फिर भी उनको गांधी युजदिक कहे और उन्हें भला-बुरा कहे तो इससे अधिक नासनभद्वारी और अन्याय क्या हो सकता है। महास्मा गांधी साधन को युरा वह सकते थे, साधकों को नहीं। उन्होंने भगवतीचरण से गांधी जी के लेख का उत्तर लिखने के लिए कहा।

यहा पुछ शब्द महात्मा गाधी के विचारों के सम्बन्ध में अनावश्यक नहीं होंगे।

वैसे तो वाग्नेस वा जन्म १८८५ में हो जुका था, परन्तु १६१६ तक की वाग्नेस की गतिविधि तथा कार्य बुछ और ही रूप रखते थे। यह सत्स है वि बालगगाधर तिलक भी उस समय काग्नेस के नेताओं में से ही थे। परन्तु यह तो उस गीति का प्रचार करते थे उन्होंने ही "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधि-वार है" का नारा देश को दिया था और तिलक उस स्वराज्य को किसी भी प्रचार बीछ सी सी प्रायत करता चाहते थे। परन्तु उस समय की वाग्नेस में तिलक की आवाज नक्वारखाने में तूरी की व्वति के समान थी, जिसको अन्य कांग्नेसी नेता तथा जनता सुनने थे लिए तैयार ही नहीं थी।

ठीन इसी समय महातमा गाधी आगे आये। उननी पिछले कई वर्षों के तजुबँ से यह भली भाति ज्ञात तथा आभास हो गया था नि देश नी स्वतन्त्रता भागने या प्रस्ताव पास नरने से नहीं मिल सनती।

उस ममय तन इस सक्षार ने पराधीन देशों नी स्वाधीनता के युद्ध का एन ही मार्ग सामने आया था, वह या हिंदा ना प्रयोग । महात्मा गाधी ने उस मार्ग नो न अपनानर अहिंदा ना मार्ग देश ने सन्पुष्ठ रखा । इस अहिंदा ने मार्ग मो उन्होंने क्तिने ही रूपों मे देश के सन्मुख सन्द्रत निया । परन्तु उनका स्टिश्र वा पहला प्रयत्न चौरी-चौरा में लोगों के हिंसा मार्ग ने अपनाने से असलन हो यया और महात्मा जी ने उस प्रयत्न की 'हिमालय पर्वन ने समान भून' नहनर स्थित वर दिया।

जतने पदचात ही ब्रिटिश सरवार हिन्दू और मुसलमानों में पूट टलवाने में मफ्त हो गई और पाय-छ वर्षों तब इन भगड़ी ने देश वे बोने-कोने वो जड़ में हिला दिया। परन्तु महारमा गाधी ने हिम्मन नहीं हारी। उजना प्रयत्न मेंसी, भूस हटनालों, चरसा-मण्यों द्वारा चलता ही रहा। उपर वाहेस में भी दो दल हो गये थे। एक महात्मा गाधी ने साथ रहा जो असहयोग में विस्वास करता था। दूसरा वह दल जो असेम्बली द्वारा अपनी मागो को साम्राज्य-वादियों के सामने रखना चाहता था। इस दूसरे दल के नेता थे पण्डित मोती-लाल नेहरु।

कहते है सत्य कभी कभी बडा कडुवा होता है। इस कथन की सत्यता महात्मा गाधी नो दूसरे विश्वयुद्ध थे आरम्भ में हो जात हो गई। जिन उच्चकोटि के नेताओं को वह समम्रत थे कि उनना अहिंसा में पूर्ण तथा अदूट विश्वयास है उन्होंने बिटिश सरकार को यह प्रस्ताव विशा कि यदि वह भारत को युद्ध के अत्त में स्वराज्य देने का वादा करे तो वे लोग उसके साथ युद्ध में सहयोग देंगे। अभिग्राय यह कि उनका अहिंसा में विश्वयास केवल एक नीति भर था, पूर्ण नहीं था। महात्मा गाधी ने इस प्रस्ताव का पूर्ण इप वे विरोध किया, परन्तु यह उनकी अकेली ही ब्वनि थी और महात्मा जी वो काग्रेस की चारकाने वाली सहस्यात से भी त्याग-पत्र देन। पड़ा।

परन्तु ऋान्तिकारी तो अधिव सत्यवादी थे। वे तो डवे की चोट कहते थे कि वे हिंता के मार्ग में विश्वास करते है। इसी विश्वास को उन्होंने महास्मा गांपी के लेख Cult of the Bomb के उत्तर Philosophy of the Bomb में दर्शाया।

#### वम के पीछे फलस्फा

लाहौर म वार्षिक कांग्रेस भेशन में २६ जनवरी १९३० के दिन समस्त भारत में स्वनन्त्रता-दिवस मनाने नी घोषणा नी थी। दल ने उसी दिन महास्मा गांधी के बम पार्टी ना (Cult of the Bomb) उत्तर बम ना दर्शन (Philosophy of the Bomb) ने द्वारा देने का निद्वय किया।

२६ जनवरी वो भारत के प्रमुख नगरा में प्रात काल सोगो के परों में, मालेजों के होस्टलों में, अदालता में, व्यापार-परों में एक पर्या पाया गया, जिसवा शीर्षक पा Philosophy of the Bomb । उस पर्ये में महात्मा गांधी के लेल का पूर्णतया उसर दिया गया था निवासी ओ अपने अहिंसा मार्ग मी गराहता करते हैं, परन्तु जनवा प्रात्मिकारिया थे प्रति दोध निवासना प्रायत्म शिर्म हैं। जो युवक अपने गांमा, अपने यिलदाना की थिना प्रयास भी आशा से करते हैं और हाले-हमते काली पर भी चढ़ जाते हैं, या गोंजी में उड़ा दिये जाते हैं, वे उन लोगों से कही अधिक सराहनीय हैं जो यह सममने हैं कि

छ महीने के लिए जेल जाने से या नमक का कातून तोडने से स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। उस पर्चे का आध्य इम प्रकार था —

"ऋान्तिकारी दल पर महात्मा गाधी ने उनके प्रति कायरता आदि का जो लाइन लगाया है, इल ने इस 'वम के दर्शन' का पर्चा बाटकर अपना विचार-विनिमय जनता के सामने रखा है और उसी ने ऊपर छोडा है कि वही इस बात का निर्णय करे कि ऋान्तिकारी कायर है या वीर ।

"नान्तिकारी हिंसा हिंसा की खातिर नहीं वरते । वे तो अपने विदवास
के अनुसार न्याय चाहते है और अपने जद्देश्य की पूर्ति में अपना सब कुछ बितदान कर देते हैं । वे आरिमक तथा बारीरिक खल में भेद नहीं करते । दोनों का
ही अपने-अपने स्थान पर प्रयोग करते हैं । नान्ति का अभिन्नाय सममाते हुए
पर्चे में लिखा था वि इसवा लक्ष्य एक नई न्यायपूर्ण सामाजिब व्यवस्था है
जिसमें पूजीवाद को ममाप्त वर श्रेणीहोन समाज की स्थापना और देशी तथा
विदेशी शोषण से जनता मुक्त हो, आरमिर्णय हारा जीवन व्यतीत करने का
अवसर मिले और शासन मजदुर श्रणी वा हो ।

"भारत का यवव" सामाजिक अन्याय और शीपण के विरुद्ध विद्रोह पर तुला हुआ है। यही विद्रोह आतक्याद का रूप ले रहा है, जो कान्ति का आर-म्भिन चिह्न है। आतुरवाद अन्यायी शोपक ने हृदय को दहलाता है और पीडित तथा दलित जनता वो प्रतिकार द्वारा आत्मविश्वास, उत्साह और साहस देता है। फिर भी दल का लक्ष्य आत्तववाद नहीं है। आतव का मार्ग शास्त्र में परिणित होगा और कान्ति सर्वसाघारण जनता की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वतन्त्रताम परिणित होगी। वान्तिकारी प्रान्ति के मार्गमे विस्वास वरते हैं। उनके सामने सक्षार वे दूसरे उदाहरण मौजूद हैं। वाग्रेस बजाय ब्रिटिश साम्राज्य ने विरद्ध लड़ने ने त्रातिनारी दल ने पीछे पड रही है। महात्मा गांधी भारत को करना के साथ दलने वाला को अपना मित्र धनाते हैं. देश पर अपना जीवन निद्धावर करने वालों को कायर और उनके एक्सनों को जयन्य बहते हैं। जनता त्रान्तिवारियों के नाम ही है, यह तो लाहीर कार्यस ने स्पष्ट बर दिया'। गाधीजी वा यह भ्रम है वि जनता उनके साथ है। जनता तो उनने माथ होती है जो उससे प्रेम करता है और उससे पूणा करती है जो उसे दुख देता है। इस बात में भारत की जाता दूसरे देशों की जनता से भिन्त नहीं है। आसिर महात्मा गांधी ने वितने डायर, ओडायर, रीडिंग या इरविन हो प्रेम में अपनी और यर लिया है और फिर ब्रिटिश साझाज्य तो बहुत हुए है।

"वाग्रेस का वर्तव्य भारत को स्वाधीन बराना है। अग्रेजों के आगे गिडगिडा कर उनसे समभीता करना नहीं। जिस पूर्ण स्वतन्त्रता को क्रान्ति-कारी पिछले २५ वर्षों से अपना लक्ष्य बनाते आए है, आज बाग्रेस ने भी उसे अपना लक्ष्य बना लिया है । ऋान्तिवारी समभौता नहीं चाहते. वे तो व्यवस्था बदलना चाहते है। परन्तु काग्रेस की होम रूल, स्वायत्त शासन, उत्तरदायी स्वायत्त शासन, पूर्ण उत्तरदायी शासन और औपनिवेशवा स्वराज्य की मागी में दासता प्रतीत होती है। क्रान्तिकारी वेयल पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते है। काग्रेस ने जनता में चेतना अवश्य पैदा की, परन्तु उसको अपने समभौते की नीति से वचल डाला । जनता में चेतनता तो वेवल संघर्ष से आती है. समभौते से नहीं। समभीता ही तो कायरता का मूल है और वह देश के साथ विश्वासधात है। गाधीजी सो चाहते है कि जनता क्रान्तिकारियों के साथ कोई सम्पर्क न रखे. सहानुभृति न दिखाए, सहायता न दे। गाधीजी ने कान्तिकारियो की भावना को समभने का प्रयत्न नहीं किया। क्रान्तिकारी अपने जीवन की वाजी लगा-कर आगे बढते हैं उन्हें जय-जयकार और फ़लों की आवश्यकता नहीं है। वे अपने कर्तव्य पालन में निन्दा अथवा विठनाइया की परवाह नहीं करते। उन्हें अपने कार्यक्रम की सच्चाई पर पूर्ण विश्वास है। वे विलदान और सफलता को कसौटी पर परे उतरते है। यह सम्भव है कि जनता उनकी सचाई को न पहचाने ।

"हम अपने देश के नोजवानों, मजदूरों, विसानों और बुद्धिमानों से अनुरोध करते हैं कि वे देश की आजादी के ऋष्डे वे नीचे एवजित होकर हमारा साय दें। देश में ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयत्न करें जिसमें राजनीतिक और सामाजिक दासता और आधिक गोषण असम्भव हो जाए।

"आहिसा के नाम पर समभौतावादी नीति को ठोकर मार दीजिए। हमारी सस्कृति और गौरव का कोई अर्थ उस ममय तक नहीं होगा जब तक अहिसा के नाम पर विदेशी दासता वे सन्मुख सिर भूकाए रहेगे।"

#### क्रान्ति चिरजीवी हो।'

यह पर्चा पण्डित जो ने नहने पर भगवतीचरण ने लिखा था और पण्डित जी ने नानपुर में छपवाया था।। एक पर्चे नी कापी गाधीजी वो भी भेजी गई थी। उन्होंने इसकी 'यग इण्डिया' में प्रश्नमा की और माना वि उन्होंने अपने पहले लेख में कान्तिनारियों वे प्रति न्याय नहीं थिया था। अपने दूसरे लेख में हिंसा मार्ग को सुरा बताते हुए भी कान्तिनारिया की बीरता की तारीफ की और अन्त मे लिखा कि उनको पूर्ण विश्वास है (था) कि वह तीन वर्षों मे अहिंसा मार्ग से भारत को स्वाधीनता दिला देंगे। यदि वह ऐसा न कर सके तो फिर क्रान्तिकारी अपने मार्ग को फिर से अपनाकर अपना कार्य आरम्भ कर ले।

महातमा गाधी के उस लेख से देशवानियों के दिलों में क्रान्तिवारियों के प्रति बुद्ध श्रद्धा वढी, परन्त कोई वास्तविक परिणाम नही निकला । रपये-पैसे की बभी तो बनी ही रही । हा, यवब अवस्य अधिक संस्था में इससे सहानभति

दिखाने लगे और दल के सदस्यों को अपनी सरया बहाने तथा सहायव भी बढाने में कुछ सफलता अवस्य मिली।

## पंडित जी ऋौर चटगांव आरमरी-रेड

सग्रम भारत में सभी बड़े-बड़े नगरों में एवं साथ 'बम का दर्शन' वर्षा बटने में सरकार अनवता भीकरी हो गई। सरनारी अधिकारी से समक्री बैठे थे कि लाहीर बहयन्त्र में अभियुक्ता को पहाई कर उन्होंने दात की अह से बनाइ दिया है और उनके द्वानियों दो चार सदस्य भी प्राष्ट्री परह जिए जाएते । साई इरिया की टैन पर पेरें जाने बाले बम ने मार्ग उत्तरी भीते से चौका दिया था। इस पर्चे में यहद विसरण ने सा उपनी आंगें सोत दी। समन्त भारत में पुलिस और सी० आई० डी० पीरन्सी गर दी गई। परिका जी के जिन्दा या मूर्ता परष्टने में निए ता अनेनो उनने पहचाने बाने पुलिस की नीवरी में ने लिए गए थे। उनका ६०), ६०) रखन मागिन पगार पर रखा गया था और उनना इधर-उपर आने-जाने का गर्चा भी गरकार ही देती थी। पुलिस और मी० आई० डी० आफिमरों मो भी पर्यान सस्या में न्यवा ऐसे ही काम में रार्च करने के लिए दिया गया। कुछ लोगों ने कभी-कभी पण्डित जी को पहचाना भी परन्त वे उनको पबडवा नहीं सने। एक बार पण्डित जी. भगवतीचरण के साथ बानपुर में मेस्टन रोड में जा रहे थे कि उनके पहचानने बाले पुलिस की सर्विस में एवं व्यक्ति ने उनका पीछा किया । वे दोनो मुलगज की ओर जाते हुए एक गनी में मुझ गए और उसके मोझ पर जाकर ठहर गए। जब बह मखबिर उस मोड पर पहचा नो पण्डिन जी ने उसनी छानी पर अपना पिस्तील रता और बोले, नया तू अपनी मीत चाहता है। यह सनपना गया और उमनी धिग्धी बध गई। उसने हाथ जोडे। पण्डित जी ने उसे उत्टा लौट

जाने के लिए कहा और साथ ही यह भी कह दिया कि उसने पलट कर देखा तो पण्डित जी उसको गोली मार देंगे। उसके पश्चात् जब कभी उसने पण्डित जी को कही भी देखा. अपना मख फेर लिया।

इस प्रकार सरकार के सभी यत्न पण्डित जी यादल के बन्य सदस्यो को पकड़ने मे असफल रहे। सरकार को अधिक दुख और मलाल इस बात का याकि वे लार्ड इरविन की ट्रेन पर बम चलाने वालो का पताभीन लगा सकी थी।

पण्डित जी इन दिनों भेरे साथ होस्टल में ठहर कर भेरी दवा-दाह कर रहे थे (मुक्ते टायफायड हो गया था)। वह तीन महीनों तक बाहर नहीं गए। उनसे मिलने यू० पी० से वैद्यामायन, पजाब से भगवतीघरण, यदापाल आदि आते रहते थे।

उन दिनो हमे विरवस्त मुत्रो से पता चला नि ब्रिटिस सरकार ने चार स्काटलैण्ड के उच्च आफिसर वायसराय की ट्रेन पर वम चलाने वालो का मुराग लगाने वे लिए भेजे हैं। वे चारो आफिसर मेरे होस्टल के समीप के एक वगले मे आवर ठहरें। पण्डित जी ने उनकी निगरानी आरम्भ कर दी। इस मार्य में हमें अपने होस्टल के घोषी के बहुत सहाबता मिली जो उनके कपड़े भी घोना था। पण्डित जी ने एक दिन विचार निवार कि उन चारो को गोली से जड़ा दिया जाए। जब भगवतीचरण से अनुमति ली तो उन्होंने मना कर दिया। बारण इस एक्सन से पुलिस की सरमार्थी, विदोषकर दिल्ली में, बढ जाती और उम समय दिल्ली और विदोषत होस्टल में मेरा कमरा दल वा के दूर वन गया था, जिसको दल वा कोई भी सदस्य छाड़ने के लिए तैयार नहीं था। पण्डित जी ने इस एक्सन का ब्रिटन व्या होस्टल में हिस एक्सन का ब्रिटन वा वा विदार होस्टल में स्वार्थ हमार नहीं था। पण्डित जी ने इस एक्सन का ब्याग छोड़ दिया।

चटगांव आरमरी-रेड

एन ऐसा एक्सन बरो जिससे प्रान्तिबारियो या सिर सारे भारत मे ऊचा उठ जाए। मेग आधीर्वाद तुम लोगो ने माथ है।" वैदान्यायन के अनुसार घटगाव के प्रदुष्त गगोली आजाद से बातपुर में मिले ये और आजाद ने उनको दो रिवाल्वर भी दिये थे।

चूफि यह मुलानात भेरे होस्टल मे हुई थी और एल नहीं दो बयाती सदस्यों ने उनसे बार्तालाप विचा था और उसने परचात् आजाद ने चटनाव एनवान ने परचात् हुएं के उद्गार मेरे ही सन्मुख प्रमट हुए थे, में सममद्धा हू कि वैसम्पायन नी भूचना का स्तर सही न था। हा, यह सम्भव हो सकता है कि बीरभद्र तियारी ने आजाद का उन दोनों बीरो से मिलने ना प्रबन्ध विचा हो। मुझे इस सम्बन्ध में बोई भी झान नहीं है और न ही आजाद ने मुझे ऐसा कभी बताया।

अप्रैल मे बगान ने ६४ युवन और युवतियों ने, जिनमे ११ वर्षीय दालक भी सम्मितित थे, बढ़ी वीरता के साथ चटगाव आरमरी (हिथियारखाने) पर धावा वोल दिया और कुछ सैनिको का मारवर हिथियार अपने आधीन वर् चलते बने। वेअधिक दिन स्वाधीन न रह सने। सरकार नो इस एक्शन से बहुत बड़ा धक्का लगा। वह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और उनके मारने में वामुखानों नी सहायता भी ली।

पण्डित जी को जब चटगाव के एक्शन की सूचना मिली तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुए। मुभसे बोले, "जैसा मैने उनसे कहा था उन्होंने कर दिखाया। काश, हम समस्त भारत में ऐसा ही एक्शन कर पाले तो अप्रेजो की जड़ें हिल जाती। खैर, चटगाव वालो ने क्रान्तिकारियों के सिर सर्दैव के लिए ऊचे कर दिए है।"

## मगवतीचरण की मृत्यु

टायफायड रोग के कारण मेरा स्वास्थ्य दिनोदिन विगडता ही चला गया और मैं २० मार्च १६३० को होस्टल छोड अपने वहिन-बहुनोई के साथ रहने नगर मे लागया। पण्डित जो उसी होस्टल में मवानीसिंह के, जो दल का सदस्य था, साथ रहने लगे। बहु प्रश्लेक दिन मुझे देखने आते थे। एक दिन तो उन्होंने मेरी बहिन से कहकर अरहर की दाल और जावल बनवाया और अपनी पेट भर 'दावत' की। भगवतीचरण, यहापाल और घनवन्तरों भी लाहीर ने आते रहते थे, और यू० पी० से वैद्याम्पायन। इन्ही दिनो पण्डित जी ने रामचन्द्र सर्मा के नलगडा, जिला बुलन्दशहर के फार्म मे पिस्टल तथा राइफल झूटिंग-प्रैक्टिस बा प्रवन्ध किया और वहा यदाजा, लेखराज कैलासपित, भवानीमिंह और वैद्याम्पायन को ले जाकर उनकी झूटिंग का अस्थास बग्गम। यह रामचन्द्र झार्म कैलाक्षपति के मुलतानी गवाह बनने पर फरार हो गये थे और कभी पुलिस के हाथों नहीं पढ़े। यही नहीं, फरार अरस्था मे जाभान जाकर सुआप बाबू के भारत से बाहर निकल जाने का प्रवन्ध भी बडी सफलतापूर्वक कर आए थे।

भगवतीचरण, यशपाल तथा धनवन्तरी की महायता से पण्डित जी ने भगतिस्हित्या दत्त को लाहीर जेल से छुड़ाने नी योजना बनाई। यह तो मैं पहुंते ही लिख पुका हूं कि लाहीर पड्यन्त वेस में भगतिस्हितया दत्त तो लाहीर सेण्ड्रल जेल में रवे जाते थे और अन्य अभियुक्त बास्टेंल जेल में। हर रिवबार को भगतिसह तथा दत्त सेण्ड्रल जेल से बोस्टेंल जेल लाए जाते थे जिससे वे दोनों बन्य अभियुक्तों से मिलवर अपने बवाब का प्रक्रम्य कर सक्षें। पण्डित जी की योजनानुसार भगतसिंह तथा दक्त को उस समय एक्शन कर बचानाथा जब वे सेष्ट्रल से बोर्स्टेल जेल ले जाए जातेथे।

इस एक्सन के लिए धनवन्तरी और यशपाल की सहायता से बहावलपुर रोड पर एक वगले का आया भाग किराये पर लिया गया। दूसरे भाग में एक दम्पति रहता था। किसी को बोई सन्देह उत्पन्न न हो जाए, इसलिए इस कोठी में पिष्टत जी, मुसीला दीदी, भाभी और यसपाल रहने समे। मदनगोपाल (अजमेर वाला) मास्टर छेलबिहारी (विल्ली वाला) को बगले में नौकर बना कर रखा गया। टहलिंबिह मोटर ड्राइवर के रूप में या। इनवे अतिरिक्त जो अन्य सदस्य बगले में रहते थे उनमें यसपाल, धनवन्तरी, वैशस्पायन और मुखदेव राज थे। भगवतीचरण प्रत्येन दिन बगले पर आते थे और सलाह-मसर्विदा करते थे। इपर यहापाल ने ३ वमों में मसाला भर उन्हें एक अलसारी में रख दिया था।

एक्शन के दिन मा समय और ब्यौरा वकीलो तथा अन्य रिस्तेदारी द्वारा भगतिसह को पहुँचा दिया गया। एक पूर्व निश्चिन स्थान पर पण्डित जी अपने साथियों के साथ एक मोटर में बैठे होंगे। उस स्थान पर पण्डित ही अगतिसह और दस एक स्वेत पर पुलिस गारद से पुण्क हो आयों। पण्डित जी पुलिस गारद पर हमला बोल देंगे। भगतिसह विश्व कर सही हो कार में गाँठी जहा उनको रिताल्यर दे दिये जाएंगे और फिर सब लडते हुए अपना मार्ग बना, बहा से निकल्वर, बुछ स्थर-उधर होकर, बहावलपुर रोड वी बोठी पर पहुच जाएंगे। परन्तु इधर पण्डित जी कार में भगतिसह हारा विए जाने वाले जिन्ह भी प्रतीक्षा नरते ही रह गये। ऐसा प्रतीत होता है कि भगतिसह वो पण्डित जी ना सरदेश मिला ही नहीं था और उन दोनों को पुलिस से पृथक् न होनेपर पुलिस पर हमला नहीं किया जा गवता था, बे दोनों मों ते उह हमले में पर ति सह से प्रतिक से प्रवास वह दिन तो हम से पर दिन से प्रतिक हमले दिन तो हमले पर दिन से प्रवास उत्ति तो स्थितन पर दिन से प्रवास अरे दिन तो स्थितन पर दिया गया और पिर उसी प्रवास वित हिन लोचुक हुआ।

पिडन जी प्रस्तेक एकान सोच-विचार और गम्भीरता ने साथ निश्चित मण्ने भे, भावुनता ने नारी । भगतीमह नी छुड़ार पिडत जी पूरी तरह सेस होदर गये भे, वरन्तु जब भगनीमह ने पूर्व निश्चित समेत नहीं मिला, सो उन्होंने साराम ने सारचार कहने पर भी भगभित्व को उस समय छुड़ाने का स्वदा नहीं दिया। बाद में सरामार के अपनी भूत पिडतजी से स्वीशार की, आ नेयर माबुक्ता ने वारण ही भी।

अब पहली जन की प्रतीक्षा होने लगी। तैयारिया पहले से भी अधिक कर ली गयी। तैयार बम बहाबलपुर वाली कोठी की अलमारी में रखे थे। २६ मई को भगवतीचरण, सुखदेव राज और वैशान्यायन के साथ एक बम लेकर लाहौर से कुछ दूरी पर रावी नदी के जिनारे के जगलों मे बम टैस्ट करने के लिए गये। सन्ध्या का समय था। भगवती चरण के हाथ में वम था जिसकी पिन ढीली थी. पास ही सुखदेव राज खडा था। बुछ दूर वैशम्पायन खडा उनकी ओर देख रहा था। यकायक विना छोडे ही भगवतीचरण के हाथ मे बम फट गया. उससे उनका दायाँ हाथ और बाज, मूख का कुछ भाग तथा पेट का कुछ अश भी उड गया, आखें बाहर निकल आई, रक्त नल की धारा के प्रवाह की भाति निकल रहा था। वैशम्पायन ने शीझ ही उनको अपनी गोदी में ले लिया और रोने लगा। उधर बम का एक छर्रा सखदेव राज के पाव में भी लगा। बह तो साइकिल पर नगर की ओर चल दिया। वैशम्पायन को रोते देख भगवतीचरण ने मुस्कराते हुए उसको धैर्य वधाया और कहा कि वह उनकी (भगवतीचरण की) ओर से पण्डित जी से क्षमा माग ले कि वह उनका अधिक साथ न दे सके । उन्हें इस बात का भी दूख था कि वह भगतसिंह को छुडाने से पहले ही अपने जीवन के अन्त पर पहुंच गय । उनके शरीर से रक्त वह रहा था । शरीर का आधा भाग उड जाने से जो तकलीफ थी. वह तो थी ही। वह यह भी जान गये थे कि उनके जीवन का अन्त कुछ ही मिनटों में होने वाला था, परन्त उनके मस्तिष्क पर एक भी लकीर नहीं पड़ी। वह हैंस-हैंस कर तथा गम्मीरता के साथ वैशम्पायन को अपना अन्तिम सन्देश दे रहे थे। उन्होने पण्डित जी को सन्देशा दिया कि उनकी मृत्यू की पर्वाह त करते हुए पण्डित जी भगतसिंह को १ जून को छुड़ाने का एवशन अवस्य वरें। प्रोग्राम में बोई रहोबदल न करें।

यह थे वह बीर जिनको अज्ञान अथवा ईपी से एक कृषित श्रान्तिकारी ने मी. आई. डी वा गुरुचर घोषित किया था। भगवतीचरण ने अत्यन्त वीरता के साथ श्रान्तिकारियों के उस उपदेश के अनुसार अपनी जान दे दी कि श्रान्तिकारी बिना जोन-गहचाने, बिना रोए-घोए और बिना प्रशाम के ही अपन्त कर्नबंध पालन करता है। (A revolutionary dies unknown, unwept and unsung)।

### वहावलपुर रोड कोठी पर वम फटे

मुखदेव राज घटना स्थल से ग्वालमण्डी की ओर गया जहा दस से सहा-नुभूति रखने वाले कविराज डा॰ परमानन्द जी रहते थे। यह वही डाक्टर थे जिन्होने कुछ वर्षों बाद बम्बई मे आयुर्वेदिन नालेज स्थापित निया और वम्बई निवासियो की सेवा करते-करते यही स्वर्गवासी हुए। डाक्टर परमानन्द साइयिल ने सीधे सखदेव राज वे बताए घटनास्थल की ओर चल दिये। रास्ते में वैशम्पायन मिला, जिसने जनको बापू भाई (भगवतीचरण का दल का नाम) भी मृत्य हो जाने भी सूचना दी। वैशम्पायन वहा से सीधा वहावलपुर रोड याले बगले पर गया और वहा पण्डित जी को दु स भरा समाचार सुनाया। पण्डित जी एक बार तो विचलित हो उठे। फिर शीझ ही अपने को सम्भाल, वैद्यास्पायन और यदापाल को साथ लेकर घटनास्थल पर आधी रात बीते जा पहुचे। भगवतीचरण उस समय तक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। भगवती-चरण के लम्ब-चौडे सुढौल शरीर को पत्थरों के साथ बाध रावी नदी के किनारे पर एक गढा खोदनर उसमे दवा नर लौट आए । यशपाल ने इस सम्बन्ध में यह क्यो लिखा कि भगवतीचरण के शव की चादर में पत्यरी के साथ बाध कर नदी में डाल दिया था, परन्तू दूसरे दिन वहा से निवाल घर एव गढा खोदकर दफ्ता दिया गया था. इसका कारण मैं नहीं समभ सका । वैशम्पायन के अन-सार तो उसने अपने पूराने मित्र लाहौर के दूसरे पड्यन्त्र केस के सुलतानी गवाह को बचाने के लिए ही ऐसा लिखा है। क्योंकि इन्द्रपाल ने सुलतानी गवाह धनने के पश्चात् भगवतीचरण के दफनाने का स्थान पुलिस को बता दिया था और पुलिस वहा से उनकी अस्थिया निकाल लाई थी। यशपाल ने ही इन्द्रपाल को यह घटना बताई होगी, ऐसा अनुमान है।

भगवतीचरण वी मृत्यु से पिडत जी को बहुत बडा आधात पहुचा मानी दाया हाय ही दूट गया हो। दोनों में प्रगाढ प्रेम था। प्राय होस्टल में और फिर मेरे पर में दोनों पण्टो बैंडे सीच विचार करते रहते थे। दल के ए शनों की योजनाए सोचते रहते। सोचते-सोचते या बोलते-योलते थक जाते थे तो खडे हो हामों हारा एक-दूसरे की शारीरिक शक्ति की परीक्षा करते थे। पिडत जी ने रोते-रोते अपने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु की मूचना उनकी पत्नी भागी को मुनाई। परस्तु भाभी भी एक वीरामना थी और एक बीर पित की पत्नी। उन्होंने हादिक बुढ होते हुए भी पिडत जी का एका भगवतीचरण के अतिम मन्देश की और आवर्षात किया जिसस उन्होंने पण्डित जी से अनुरोध किया था वि वह किसी कारण भी भगतीचह के हुडाने की योजना की तक न करें।

पण्डित जी को इससे पहले भी कई ऐसे आघात लग छुके थे। भगवती-घरण की याद को म मुलाते हुए भी वह अपने क्तब्य-पालन से लग गए। वह दल के काम वो मदैव अपने व्यक्तित्व से ऊचा समभते थे। उन्होंने भगतिसिंह के छुडाने के एक्शन को दोहरा डाला। परन्तु वह भी उनके भाग्य मे नही लिखा पा।

६०-२१ मई यो रात वह कोठी के पिछले भाग के आगन मं सो रहे थे। साथ ही वी वो वारपाडमें पर भाभी तथा दीदी सो रही थी। योडी दूर पर मदनगोपाल और छैनिवहारी सो रहे थे कि क्काचन अलसारी में रखे वम स्वय ही फट गए। तीज धमार्क से चिकत हो सभी लाग उठे। पिछत जी ने जन अमापारण अवस्था वो एक क्षण में समक्ष लिया। सबसे पहले वह बाहर के भाग में उस स्थान पर आए जहां रेलिंग मनान के उनके भाग की दूसरे भाग से इयर कर रही थी। दूसरी ओर उस भाग में रहने वाले पित पत्नी धमार्क की घवीन मुनकर वहां आ गए थे। पिछत जी ने उनको अपना पिस्तोल दिखाया और वहां वि वे किसी से भी कुछ न वहें और अपने विस्तरों पर लीट जाए। यह दोनों ही वे विसी से भी कुछ न वहें और अपने विस्तरों पर लीट वाए। यह दोनों ही हा-हा कर अपने वमरे में लीट गए और पुलिस को उनसे विसी प्रवार भी सहस्तात नहीं मिली। सब तो यह है कि पुलिस को यहत दिनों बाद तक यह पता नहीं चल पाता कि उस वमले के इन भाग में कीन लोग रहते थे और वे महात्वां गए। हा, स्तना अवस्य समक्ष गए होंगे कि वे अवस्य ही भात्वार रहे होंगे।

को इस बात का ज्ञान नहीं था कि दल में स्त्रिया भी सदस्य बन गई हैं अथवा काम करने लगी हैं। पण्डित जी भी इस बात को छिपाए रखना चाहते थे। परन्तु यह भेद तो पुलिस को कोठी पर पहचते ही खुल जाना था, जहा उनको स्त्रियो के साढी-जम्फर, पेटीकोट आदि मिलते । पण्डित जी भाभी तथा दीदी की अन्य सुरक्षित स्थान पर छोड तुरन्त साइकिल पर लौटे । उस समय तक पुलिस वहा नहीं पहची थी। वह कोठी के अन्दर गए। सब क्पडे एवितत कर एक गट्ठर वाधा, उसको साइकिल पर रख कोठी के पीछे भाग से बाहर निकले । सामने पुलिस का दस्ता आ रहाथा। उसने पण्डित जी को रोना और पूछा, "कौन है तु?" उत्तर दिया, "धोबी हज़र !" फिर पूछा, "कहा से क्पडे लाया है ?' "हुजूर इस कोठी से ।" पण्डित जी ने कोठी के दूसरे भाग की ओर सकेत कर दिया। पण्डित जी सादगी और सरलता के माथ एक यू॰ पी॰ के भैया घोदी की भाति वोल रहे थे । पुलिस को उन पर लेशमात्र सन्देह नही हुआ । पुलिस को उस समय तक यह मालूम नहीं था कि वम इसी कोठी में फरें हैं। वे लोग आगे चले गए और पण्डित जी ने यह बाण्ड मुक्त सुनाते हुए कहा था कि उनकी जेब मे पिस्तील भरा प्रस्तुत था, आवश्यकता के समय वह पूलिस पर गोली चलाते हुए वहा से निकल जाते या लडते हुए अपनी जान दे देते। कुछ दिन पश्चात् छैलबिहारी शिमला चले गये और मदनगोपाल लाहौर।

परन्तु वैशस्पायन के अनुसार बगले में पुलिस को दो पुस्तकों जो पजाब यूनिवर्सिटी लाइबेरी की थी और यशपाल लिखित प्रकाशो के नाम के पत्र के इन्हें मिल गये थे।

भगवतीचरण की मृत्यु और बहावलपुर रोड वाली कोठी पर बम बिस्फोट का एव परिणाम यह हुआ कि भगतिमिह के छुडाने का एक्शन एक प्रकार से असम्भव सा हो गया । कोठी में वम विस्फोट ने पुलिस को अत्यन्त सतर्क कर दिया और पिष्डन जी अपने और सामियों को सुरक्षित रखने में स्पन्त हो गए। वह साहौर छोड़ दिल्ती आ हिन्दू कालेज के होस्टल में भचानी सिंह के साथ रहने लगे और यहां से दल के क्षाम का सवानन करने लगे।



आजाद १७ वय की आयु मे भासी मे

# गाडोदिया बैंक पर धावा

लाहीर में भगतिसह के छुड़ाने के सम्बन्ध में खर्च हुआ रुपया भगवती चरण और दुर्गाभाभी ने दिया था! वह सब खर्च हो गया और दल धनहीन ही बना रहा। दल मा नाम दिनोदिन बिस्तृत होता जा रहा था और पुलिस नी आसो में अब अधिन स्टब्बने लगा था। पण्डित जी नो फिर से धन एनत्रित करने में अपना ध्यान लगाना पडा।

जून का महीना था। पण्डित जी फिर देहली में आ गये थे। जनका घ्यान किसी वैक के उपर धावा बोननों की तरफ गया। उन्होंने कई दिनों तक इम्पीरियल वैक से उपरे बानो-ले जाने का अध्ययन किया। उसके खजाजी प्रमामीरी दरबांके के खजाने से दो बन्दूकों से लैत पुलिस सिपाहियों के साथ एक लारों में रुपया नाते थे और रेखवें निवयिष्य एकाउन्द्रस्य आफिस के साथ एक लारों में रुपया नाते थे और रेखवें निवयिष्य एकाउन्द्रस्य आफिस के साथ एक लारों में रुपया नाते थे और रेखवें निवयिष्य एकाउन्द्रस्य आफिस के सिर्म नहीं होगा। पण्डित जी ने उस नारी पर धावा मारने की योजना बना डाली और इस एक्शन के लिए पहली जुनाई निस्चित की। नार में यह एक्शन करना था। एक्शन से भाग तेने वाले मभी साथी दिल्ली में प्रस्तुत थे। पण्डित जी मों पूर्ण दिश्वास था कि वह इस एक्शन से सफल रहेंगे और यदि अनुवानानुसार एक लाख रपया मिल गया तो दल को धन भी चिन्ता से छुटकारा मिल जाएगा।

परन्तु भला ऐमे भाष्य यहा थे कि डतना रुपया इतनी सरलता से दल को मिल जाए। पहली जुलाई को इलाहाधाद मे पण्डित मोतीलाल गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ्तारी में सारे देश में एक हलचलन्सी फैल गई। दिस्ती मे पुलिस सतने हो गई और पुलिस का गरत वढा दिया गया। हथियार वन्द पुलिस लारियो मे मारे नगर ना दौरा लगाने लगी। पण्डित जी इस परिणाम पर पहुँचे नि उस दिन वैन ना मनी एनसन करना धुदिमानी नहीं होगी।

दिल्ली नगर में एक छोटा-मा गाडोदिया स्टोर था। इसमें मालिक सेठ लक्ष्मीनारायण गाडोदिया थे, जिन्होंने एक दान के रूप में स्वदेशी स्टोर खोल रखा था। दल ने गहले उनको दल के नाम से एक पत्र के द्वारा दस हजार रुपया माना। सेठ जी ने उस पत्र का उत्तर नहीं दिया, परन्तु पुलिस में उस पत्र की मूचना भी नहीं दी। धन का इतना अभाव था कि पिछत जी ने उन्हीं के स्टोर पद्म था बोलने की योजना बना डाली। इस स्टोर की ओर ध्यान कैलाशपित से ही दिलाया था और उसने ही १०,००० रुपये बाला पत्र लिला था।

गाडोदिया स्टोर मे एक युक्क विधान्भरदयाल क्षाम करता था। वह कैलादापति के सम्पर्क में आ चुना था। उसने वनाया था कि प्रत्येक दिन द्याम को आठ वजे स्टोर वा खजाची ऊपर के कमरे मे रोकडा सम्भावता है। वहीं समय एवदान के लिए सर्वोत्तम होगा। इसी स्टोर में एक दर्जीखाना भी था, जिसमे टेकर मास्टर हरद्वारीवाल थे। उनना सम्पर्क भी कैलासपित से हो चुका था और बाद म कैलादापति उन्हों के मकान वाजार सीताराम में रहता था, जहा से वह २८ अवसूबर १६३० को पनडा गया था। रुपये का अन्दाजा विश्वभ्यरदयान ने सनभग २०,००० क्षये रोज का बताया था।

पण्डित जी ने गाडोदिया स्टोर से रुपया क्षीनने ना पूरा ब्योरा बनाया। बनारस से विद्याभूषण, लाहीर से धनवन्तरी दिल्ली से कैलाशपति, रोहतव से लेखराम और दिल्ली से एक अन्य सदस्य काशीराम, इन सबकी एक्शन से एक दिन पहेले दिल्ली में एक अन्य सदस्य काशीराम, इन सबकी एक्शन से एक दिन पहेले दिल्ली में एक अन्य सदस्य काशीराम, इन सबकी एक्शन से एक दिन पहेले विद्यानी में एक अन्य साथ के समय भगति हित तथा दत्त को छुड़ा पर ले जाने की योजना बनाई थी, परन्तु नाम में नही लाई गई थी। लेखराम के कार वलाने पहेले से सीस ली थी। योजना के अनुसार कार कर इजिन स्टार्ट कर उपनो म्यूनिनिएक बाग में यूचा तटवा वे अन्य के दरवाचे वे सामने रखा गया। यह दरवाचे वे सामने रखा गया। यह दरवाचे वो सामने रखा गया। यह दरवाचे में माने वलाते गहे। इसने जनता यहा एकतित तो हो गई, परन्तु किसी ने भी इन लोगों वे समीप जाने अथवा उनको पर्वन्त तो हो गई, परन्तु किसी ने भी इन लोगों वे समीप जाने अथवा उनको पर्वन्त तो

वा साहस नहीं किया। पिष्ठत जी स्वय काशीराम और कैलाझपित को माथ ले ऊपर के कमरे मे पहुँचे। खजाची रुपया सभाल रहा था। पिष्ठत जी ने अपना पिस्तील निकाल खजाची की ओर कर उससे रुपया दे देने के लिए कहा। सामने के भाग में तेठ जी वा निवास स्थान था। वही उनकी पत्ती तथा अन्य स्निया उस समय उपस्थित थी। वे सिनया उसे स्वर में चीषने लगी। काशीराम को कोध आया और उसने उनकी और अपना रिवाल्वर साना परन्तु चलाने के विचार से नहीं। पिष्ठत जी ने देखते हो उसको डाया और रिवाल्वर लेव में रहने के लिए कहा। उघर खजाची समक ही गया था कि रुपया दिए विना वाम नहीं चलेगा। उसने सारा रोकडा जो उस समय बादी के रुपयों में था (उन दिनों नोटों वा अधिक रिवाज नहीं था) पिष्डत जी के आंगे खिसका दिया। यह रुपया जिपमें छोटी रेजगारी भी थी, एक बोरी में भर लिया गया। यह रुपया जिपमें छोटी रेजगारी भी थी, एक बोरी में भर लिया गया। बजाची ने सेठ जी की पत्नी के सारे सोने चादी के जेवर भी पिष्डत जी के सामने रस दिए। परन्तु पिष्डत जी ने यह वह कर उन जेवरी को केते से हत्नार कर दिया वि उनको माताओं और विहनों के आसूपण नहीं चीहिए, वे डायू नहीं हैं।

हुवा में गोली जलने और स्त्रियों की चोल-पुकार से गली में जनता एमित हो गई थी, परन्तु अपनी जान पर लेलने के लिए, विशेषनर सेठ जी दें निए नोई प्रस्तुत न था। पण्डित जी सब रुपया ले और दल के सभी साधियों नो साथ लेलर नार तक जा पहुँचे और वहा से वह नार हिन्दू नालेज के होस्टल में लाई गई। उस समय प्रीप्त ऋहु के नारण नालेज में सुद्धिया थी और होस्टल भी बन्द था। परन्तु भवानीसिह एक कमरे में यही रहता था और पण्डित जी भी उनमें साथ ठहरे हुए थे। होस्टल या माली, जो चौनीशार का नाम भी करता था, पण्डित जी नो मेरे साथ रहते हुए देख जुना था। यही नहीं, पण्डित जी ने अपने निए एक रेशनी सेरसानी, एक चूड़ीशार पाजामा और एव पाश्ची वनताई थी, स्वाटलंड के जासूसों नो मारने ने निए, परन्तु वह निक्य हो जाने के पश्चाद कि वह एक्शन ही किया जाएगा, उन्होंने वे कपने साथा में में दे नर देखें गे। इसी नारण माली ने उनने सथा मवाली-सिंह के होस्टल बन्द होते हुए भी उनना होस्टल में रहने में वाषा नहीं हाती।

िगनने पर रण्या लगभग चौदह हजार निवता। लगभग छ आत सौ रणने भी सोटी रेजगारी भी भी जो वमुना नदी में पेंच दी गई। रच्या, पजाय, दिल्ली और मूंगी मंबरावर ने भागों में बाट दिया गया। बैसानगतन के अनुसार ६ हजार रुपये पानपुर में यम मा पारसाना मोनने ने लिये बीरमद्र तिवारी पो दिया गया। इनमें से ठेढ हजार रुपया तिवारी पो दल के प्रचार में लिये दिया था। चार हजार मैंनागपित को दिल्ली में सानुन में बार-साने की आड में पिपरिक एसिड बनाने में कारसाना स्रोजने में निये दिया। २ हजार रुपया आफ्रीदी बादशाह गुल में पास भेजने में लिये रागा गया। बादशाह गुल में द्वारा दल में रावनपिण्डी स्थित सदस्य रामविशन पिस्तीन, विवानवर आदि बारीडने से।

# दिल्ली कुतुब रोड पर साबुन का कारखाना

दिल्ली साखा के भाग मे आनं वाले रुपये से कुतुब रोड पर एक वडा मकान किराये पर लिया गया । अभिप्राय था पिकरिक एसिड बनाना । नाम रखा गया हिमालय टॉयलेट फैक्टरी । साबुन और तेल भी बनाए गये, परन्तु नेवल बाड लेने के लिए ही । वस्तुत तो पिकरिक एसिड बनाया जाता था और साथ ही गनवाटन और नाइट्टो ग्लीसरीन । यह सभी बम बनाने के मसाले थे । फैक्टरी मे काम करने वाले थे, विमलप्रमाद जैन और उनकी पत्नी, स्थापाल, कैलाशपति, पिरवरसहाय, वास्त्यायन, प्रकाशवरी, भवानीसहाय इत्यादि । भागी और दीशी भी आती-जाती रहती थी । पण्डित जी कानपुर लौट गए थे, जहा वह बमा के खोल बनवा रहे थे ।

महा प्रकाशवती के सम्बन्ध में उसका परिचय देना कुछ अनुचित नही होगा । यह मुक्ते पण्डित जी ने नही बताया था, यशपाल, कैताशपित, विमत-प्रमाद, धनवन्तरी आदि के द्वारा यह ममाचार प्राप्त हुआ था ।

प्रकाशों का परिचय दल को यशपाल ने ही दिया था। उसने कहा था कि प्रकाशों कई हजार रूपये लेकर घर से भाग वर दल में सम्मिलित हो जायगी। भगवतीचरण या आजाद को प्रवाशों की कम उस होने का उस समय तक ज्ञान नहीं हुआ जब तक यह रल में आ न गई और जब आई दें। रूपया लेवर नहीं, खाली हाथ।

आजाद तथा भगवतीचरण ने उसकी किसी विशेष स्थान पर रखकर उसके पढाने वे सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रसा परन्तु वह यशपान की स्वीकार नहीं था। प्रकाशवती अपना घर छोड दल के भिन्न-भिन्न म्थानो पर लाई गई। पण्डित जी ने यह सब कुछ अमुचित समभते हुए भी उसवो दल मे स्थान दे दिया।

कुतुब रोड के कारखाने में वात्स्यायन और यसपाल की देख-रेख में वमां का मसाला बन रहा था। प्रकारावती भी वही थी। बुछ अस में विलासिता आ जाने से यसपाल की मार्यसक्ति में सिपिलता आ गयी थी। वह फिजूलखर्ज भी बहुत था। स्वय तो अच्छे से अच्छे कपडे पहनता था और अच्छे से अच्छा खाना खाता था ही, उसने प्रकारावती पर भी अनुस्ति अस में रपमा बजे करना आरम्भ कर दिया। यह बान क्या सदस्यों को खतने लगी। उनमें घनवन्तरी भी था। घनवन्तरी काहीर ने एक अच्छे घराने में उत्पन्त हुआ था। कालेज के दिनों में गीजवान सभा के काम का भार अपने कन्यों पर ले लिया था। नेसानल कालेज में पढ़ता था पर अन्त में उसने वैदिन वी परीक्षा पास कर ली थी। यह यशपाल तथा भगवती नरण और अन्य दल के सदस्यों के सम्पर्क में आ जुना था और जिन दिनों भगवतीं हा वाला अभियोग लाहीर में चल रहा था, वह पिंडत जी से भी मिल तिया था। पिंडत जी उस पर पूरा विवलान नरते थे।

भगवतीचरण की मृत्यु के पदचात् पिण्डत जी ने यशपाल को पजाब के दल का भार सौंप दिया था। परन्तु जब उनको यशपाल के काम मे शिथिलता की रिगोर्ट मिली तो उन्होंने यशपाल वो दिल्ती की फैनट्री मे भेज धनवन्तरी को पजाब के दल का नेता नियुक्त कर दिया था। दिल्ली की फैनट्री मे भी धरापाल अपना पहले जैमा ही जीवन व्यभीत करता रहा। शावद उन्नके निए अब अपने स्वभाव को बदलना असम्भव नहीं तो किठन अवस्य हो गया था। धनवन्तरी और कैताशपित उसके विरुद्ध पिण्डत जी को लागात्र शिकायतें भेजते रहे। उन शिकायतों मे कितनी सरयता थी, मैं नहीं कह सकता। में तो उन दिनों टायफाइड वे रिलेप्स से पीष्डत था, परन्तु वाद मे पिण्डत जी से मिलने पर मुक्ते उन्होंने बताया था कि वह स्वयाल से बहुत चिंद्व गए थे।

कैलाञ्चपति, विमलप्रसाद तथा अन्य साथियों के साथ धनवन्तरी ने भी संदेपाल के विरुद्ध पण्डित जी से शिकायत की थी।

## यशपाल को गोली मारने का निश्चय

पण्डित जी यदापाल मे आचरण मे पहले ही चित्रे हुए थे। परन्तु वह दल ना एक जिम्मेदार व्यक्ति था। अपनी जान पर खेल कर लार्ड दरिवन की ट्रेन पर वम चलाया था। अपना जीवन हथेली पर रख कर कोई भी काम करने के लिए प्रस्तुन रहता था। इसी नारण पण्डित जी उसके विरद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते थे। परन्तु दिल्ली वी "मावृत्" फेन्द्री का समा-चार जान और सभी सबस्यो की गर्योट पाकर वह इस निक्चर्य पर पृत्वे कि यदायाल के विरुद्ध कुछ न कुछ नदम उठाना ही पढेगा।

भलाई इसी में होगी कि यदापाल को गोली मार कर समाप्त कर विया जाए। यदापाल को तार देकानपुर खुलाया गया और उसके मारने का भार वीरमद्र तिवारी को सीपा गया।

वैसे तो पण्डितजी स्वय इस कार्य को पूरा करते परन्तु वीरभद्र तिवारी को सीनने में भी एक भेद था। वीरभद्र दल का एक अतीव जिम्मेदार मदस्य था। यू पी के सभी सदस्य तथा ठिकाने उसे मालूम थे, जो वह पण्डित जी ने िह्मताता था। उसके पास दल के अनेक हिंदियार भी थे, जो वह पण्डित जी ने वोई न कोई बहाना बना कर नहीं दियार भी थे, जो वह पण्डित जी वो बोई न कोई बहाना बना कर नहीं दिया करता था। उसना सम्बन्ध यू पी सी आई डी के इन्त्येक्टर घम्मूनाथ से या ही। वे दोनो एक ही मकान के दो भागों में रहते थे। पण्डित जी ने ऐसा महसूस किया था कि तिवारी दल वा अधिक साथ न दे सी आई डी का साथ दे रहा था। यह चाहते थे कि तिवारी से वह एक ऐसा काम, एक्शन, करा लें जिससे उसके लिए दल का छोड़ना अथवा सी आई डी का साथ देना असम्बन्ध हो जाय। यही कारण था उन्होंने वीरभद्र के जिम्मे यशपाल को गीजी से मार ने वा वाम सींण।

परन्तु तिवारी चालाक व्यक्ति था। हो सकता है उसने स्वय या शम्भु-नाय के कहने पर यह निश्चय कर लिया हो कि वह दल के किसी ऐसे काम में भाग न लेगा जिससे उसको भविष्य म बचना असम्भव या कठिन हो जाए। हो सकता है वह उस समय सी बाई डी के हाथों में खेल रहा हो।

वीरभद्र तिवारी ने केन्द्रोय समिति की सभा में यशपाल को मौत की सजा देने का विरोध नहीं किया था। वह प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से पास हुआ था। परन्तु यह स्वय इस कार्य-भार को अपने ऊपर नहीं लेता चाहता था और नहीं सर्वव की भाति वह कानपुर में कोई एक्शन होने देना चाहता था जिससे उसकी निजी परिस्थिति बिगड जाये।

इसी कारण जब कैलाशपित ने यशपाल को दिल्ली से कानपुर भेजा तो विवारी उसको अपने घर ले गया और उसे सब भेद बता रात ही की गाडी से कानपुर से रवाना कर दिया।

जब पण्डित जी को इस विश्वासभात का पता चला तो उन्होंने कैलाश-पति को आजा दी कि वह दिल्ली जा यश्यपाल को गोली मार दे। परन्तु दुल की बात थी, उसका भी उस समय बाफी पतन हो चुका था। उपर तिवारी ने विश्वामधात किया, इधर कैलाशपति ने बाहा कि यश्यपाल को यदि वह दिल्ली से भगा दे तो प्रवासवाी उसवे हाथों पर नायगो। यह यह नही जानता था वि प्रवासवती उनका नाम कभी भी न देती। यह यह भी भून गया वि यसपान उनसे वही अधिर बुदिमान और पानाव व्यक्ति था। यह प्रवासकी यो तथा हिषियार आदि गांव नेवर लाहीर पाना गया और वैतासपित मुख तावना ही रह गया।

लाहीर में यधापाल वो मारते वा भार धनवस्तरी वा सीपा गया। परन्तु धनवस्तरी ने अपने पर्तव्य में बील दिसाई। यधापाल में बहुने में अनुमार धनवस्तरी ने उससे मेल बर लिया। यघापाल में इन प्रयम में बुद्ध सन्देह दीगता है। वैद्यम्पायन और धुमदेव राज में क्यानानुसार ने दोनों और धनवस्तरी उसकी आजाद में कहने पर देश्ली लाय। आजाद ने यदापाल से यह मालूम बर तिया कि वानजुर में तिवारी में ही उसकी मेन्द्रीय समिति मा निश्चय बता उसे देहली लीटा विया या।

आजाद में महसूस निया वि यापाय से अधिक तिवारी ने विस्वासघात किया है। यदापाल वे विरुद्ध आरोप गम्भीर होते हुए भी एक बार क्षमा विये जा सकते थे या उसको दल स निकाला जा सकता था परन्तु बीरभद्र तिवारी की गहारी तो किसी भी प्रकार अनदेखी नहीं की जा सकती थी। यदापाल भी आजाद की इस राय से सहमत था।

आजाद ने यदापाल को तो क्षमा कर दिया परन्तु उसको और प्रकाशों को बल से बाहर निकाल दिया। यदापाल जानता था कि अब तक जो वह वाम कर कुका था, उसके लिए दल के बाहर रहकर जीवन बिताना सुलभ न था। वह दल में ही रहने ना इच्छुक था। उसने आजाद से वादा क्या कि वह तिवारी को मीत के पाद मुझेबायेगा। आजाद नो उम पर पूर्ण विश्वास नहीं था। उन्होंने स्वय ही यदापाल के साथ जाने का निश्चय किया। वह जानना बाहते थे कि यमपाप कितने गहरे पानी में है। परन्तु निश्चित स्थान और नम्य पर तिवारी नहीं आया। वया यदापाल ने तिवारी के पिद्यले एह-सान का बदला जुका दिया था। सुखेद राज को तो ऐसा ही विचार है और इह वर्ष परचात यहापाल व तिवारी की सफाई बकासत से ऐसा आभास होता है कि सुखेद राज की राय ठीक ही है।

परन्तु निजी तौर पर मुक्ते इसका कोई ज्ञान नहीं है और इसी कारण मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हैं। यशपाल का इस प्रकार दल से नाता तोड दिया गया। परन्तु यह तो स्पप्ट ही है कि उसकी श्रुटियों के कारण दल में कमजोरिया आ गई। उसी के कारण दल के दो जिम्मेदार सदस्यों ने पण्डित जी के प्रति विश्वासघात किया और जो आगे चलकर पण्डित जी की मृत्यु का कारण बना। पण्डित जी का विचार सत्य ही था कि दल में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं है।

यशपाल के काण्ड से पण्डित जो को एक घोर मानसिक आधात पहुँचा। वह खिल्ल-चित हो दल से एक प्रकार अलग से रहने लगे। दल को भी वहुत कुछ अयो में उन्होंने छिल्ल-भिल्ल कर दिया। जितने भी शस्त्र एकत्रित किए थे उन्हें सभी प्रान्तों में वाहर दस्य नानपुर में शी रामचन्द्र मुख्त तथा श्रीमती भागी के साथ उनके आर्थ समाज, मेस्टन रोड बाले मकान में रहने लगे। दिल्ली की सायु उनके आर्थ समाज, मेस्टन रोड बाले मकान में रहने लगे। दिल्ली की सायु उनके आर्थ समाज, मेस्टन रोड बाले मकान में रहने लगे। दिल्ली की सम्बान के तह्खाने में रख दिया गया। देहली में केन्द्रीय समिति मग करके के मकान के तहखाने में रख दिया गया। देहली में केन्द्रीय समिति मग करके के पक्षान के तहखाने में रख दिया गया। वेहली में केन्द्रीय समिति मग करके के पक्षान के तहखाने में रख दिया गया। देहली में केन्द्रीय समिति मा करते के पक्षान को तहखाने को ना का ती वहां लेते वरना भूखे ही तो बाते थे। जब माभी और मुसदी को इस बात का पता चला तो उन्होंने आजा से उनके पर खाना लाने का आग्रह किया। आजाद साने भी लगे। उन दिनो मुसदी की आर्थिक अवस्था कुछ साधारण ही थी। कभी-कभी खाना पूत गही होता था। ऐसे समय आजाद यह कहकर खाना नहीं खाते थे कि वह तो प्रा आगे हैं।

परन्तु दस का उनको सदैव घ्यान रहता था। उन्होने गाडोदिया एक्सन के पस्चाद कानपुर के बुली बाजार में एक मकान विराये पर लेकर वहा बम के स्रोल बनाने वा वारखाना चालू कर दिया। दिन को तो कुछ और ही सामान बनना था परन्तु रात को सोल टाने जाते थे।

वीरभद्र व यशपाल के सम्यन्ध में विस्वासघात के परचात् उन्होंने यह गारखान बन्द वर दिया था।

इस सम्बन्ध मे उनकी निर्भीकता के दो उदाहरण बुद्ध साथियों ने बनाये हैं।

जब साहीर पड्यन्त के समय आजाद फरार पोषित किए गये थे तो जनके पण्डवाने के सम्बन्ध में बुद्ध इनाम घोषित किया गया था। ऐसा एव इस्तहार पानपुर स्टेशन के समीप के थाने में भी चिपनाया गया था। एक दिन आजाद एक प्रामीण के बेटा में बहा पहुंचे और पहरे पर सिपाही से पूछा, "हबलदार साहब, इस इस्तहार में बया लिखा है।" उसने वता दिया। आजा बोले, "हबलदार साहब कुछ हमें उनवा नाम पता बता दो तो हम भी उनवें पनडवा कर दो हजार रपये वमून बर लें।" दगरा उदाहरण रूली वाजार में यम फैस्टरी वे सम्बन्ध में है। ज

से मजान करने वी इच्छा हुई। वहा से लगभग गभी आवश्यन सामान हट यम के कुछ शोल छोड मनान से चले गये और पुलिस ने एक पत्र द्वारा उर्क फैनटरी ने सम्बन्ध मे एक पत्र उत्तवा दिया। पुलिस ने जब वहा छापा मार तो सड़व नी दूसरी ओर साइनिल निय आजाद पुलिस को उत्तल बनाने का आनन्द ने रहे थे। पण्डिन जी का त्रोध बीरअद्र तियारी पर बढ़ता ही गया, उन्हें यह तो यदापाल से मालूम हो गया था कि यक्षपाल को तिवारी ने कानपुर से भगा दिया था जिससे वह (तिवारी) वानुन नी पच्ड मे न आने पाये। यह तिवारी ना पहला अवसर नही था जब उसने अपने आपने किसी मार पिड़त जी चाहते तो विसी भी समय बिना विसी आपत्ति के सिवारी के जीवन को समारन कर सकते

आजाद ने इस फैक्टरी को बन्द करने का निश्चय कर लिया तो उनको पुलिस

निसी भी समय विना बिसी आपत्ति के तिवारी वे जीवन वो समाप्त कर सकते थे। परन्तु अभी तक यू॰ पी॰ के सारे सुरक्षित स्थानों के पते, सदस्यों वे नाम तथा सहानुभूति रखने वालों के नाम तथा पते तिवारी ही को मालूम थे। तिवारी वो मार कर पहित जो वो उनवा किसी का पता नहीं मिसता। पडित जी इस बराज तिवारी से नाम नथा पते मालूम करने के प्रयत्न में लगे परन्तु वह सफल न हुए। तिवारी ने चालावी से न तो शस्त्र ही दिये और न ही नाम तथा पते वताये। पी विवारी के साथ पत्ते वताये। पिटत जी वा विवार यो वि यदि तिवारी जनना साथ देता तो वे उसको साथारण जीवन विवारी से लिए कह कर दल से अलग वर

देते जैसा उन्होंने यशपाल के साथ किया था। पण्डित जी नी ओर से तिनारी

सतकं अवश्य हो गया। हो सकता है, उन्ही दिनो तिवारी ने पण्डित जी के साथ विद्यासघात करने ना निदचय भी कर थिया हो।

### दल का पुनर्गठन

पण्डित जी, जिनके जीवन का प्रत्येक पल और घडी स्वाधीमता प्राप्त करने में बीती थीं, अधिक दिग चुन बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने शीघ्र ही निस्चय किया कि वह विसी न किसी प्रकार दल को विस्वसनीय साथियों की सहामता से फिर से चाल करें और दल में अविस्वसनीय साथियों को सम्मिलित न करें। दल के फिर से सगठन के कार्य के लिए उन्होंने वैद्यम्पायन (वच्चन) को अपने साथ लिया। दुर्गा भाभी भी उस समय कानपुर पहुच गई थी और पण्डित जी के साथ रामचन्द्र मुसही के स्थान पर ही ठहरी हुई पी।

मरभीर से मेरे लौटने के बुद्ध दिनो परचात् एक दिन सुतीला जी (दीदी) मेरे घर आई। मैं जनमें पहले नहीं मिला था, परम्तु उनका नाम अनेकों सार पण्डित जी तथा अन्य साथियों से सुन रखा था। करमीर से लौटने पर मैंने कैंसाक्षपित के आचरण अच्छे नहीं पाए। उसकी आचरणहीनता की बुद्ध सातें तो मैंने स्वय अपनी आजी से देख ली थी, विदोषकर उसका चन्द्रवती (कमला) के साथ अनुचित सम्बन्ध। मैं पण्डित जी से मिलकर उनकी कैंसावादि की ओर से सावधान करना चाहता था परम्तु दिल्ली में कैंसावादि के अतिरक्त दिस्ती पण्डित और पण्डित आप परमु पह से साथा और कैंसावादि की ओर से सावधान करना चाहता था परम्तु दिल्ली में कैंसावादि की अतिरक्त दिस्ती को सी स्वताद कर दिया था कि पण्डित जी की आजा कैंसावादित ने मुस्ते पता बताने से इनकार कर दिया था कि पण्डित जी की आजा कैंसावादित ने मुस्ते पता विताने से इनकार कर दिया था कि पण्डित जी की आजा कैंसावादित ने मुस्ते पता किसी की भी न दताया आए।

मुशीला जी को भी कैलाराशित के दुरावारी होने का पता चल जुका या। यह भी उससे तग आ गई थी और किसी विस्तसनीय साथी की तलाग्न में थी। जब वह मुमसे मिली तो दोनों ने ही पण्डित जी से मिल कर कुछ काम करने का निश्चम किया। दोदी को जात या कि पण्डित जी कानपुर में रामचन्द्र मुसही के यहा ठहरे हुए हैं। हम दोनों उसी राग गांडी से कानपुर चले गए। दीदी में मुक्ते पहले ही कह दिया था कि वह पण्डित जी की आजा। के बिना उनके निवास स्मान पर नहीं से जाएगी। हम तांगे में माल रोड पर तार घर के सामने से जा रहे थे, देसा दूसरी और से पण्डित जी, हुगी भाभी तथा श्री मुसही चले आ रहे हैं। पण्डित जो में मुक्ते देखा। दीदी को तांगे से उतार अर दोनों स्लाम कर तथा और स्वय मेरे साथ तांगे में बैठ सीचे मुसही के निवास स्थान पर ले गए। कुछ देर बाद दोनों भाभिया तथा दीदी भी और लोड ही।

मैंने देखा पण्डित जी उस समय घन के अभाव से एक घोर सकट में व । तिवारी ने साथ न देने से उनका घन सचार पूर्णतया बन्द हो गया था। योडे ही समय में निसी को सहानुभूतक बना उससे रपमा तेना अग्रम्भन ही वा अत्या धन के जीवन निर्वाह तथा दल का धुनसँगटन अस्टम्भव था। मनी एक्शन कर सक्त थे परन्तु उस एक्शन की तैयारी के लिए भी तो रपमा चाहिंगे था।

### नहर पार का मनी एक्शन

जरही दिनो सितम्बर १६३० में नानपुर में पिछत जी वे सम्पर्क में एवं युवव आया। उस युवव ने पिता वी गद्दी थी, जहां प्रत्येन दिन हजारों रुपये का लेन-देन होता था। युवव मायुव-सा था। उसने पिछत जी से गहां कि ययो न यह उसी ने पिता वी गद्दी पर धावा बोलें। युवव वा अनुमान था कि एवं ही धावे में लगभग एन लाख गयमा मिल जाएगा। पिछत जो ने सोचा कि यदि एन लाख रुपया एन ही समय में दल वी मिल जाए तो जो हो सोचा दल की आधिव समस्या हल हो जाएगी, दूसरी और तिवारी वी और न तावना पड़ेपा और ये भी निर्भोंक हो, दल ने सगठन करने में सलान हो जाएगे।

इस एक्सन के लिए भी तो कुछ रुपये की आवश्यकता थी। बानपुर में वह थोड़ा सा भी रुपया एक त्रित न कर सके। यदि मुसदी के पास होता तो वह अवस्य दे देते, परस्तु उन दिनी उनका भी पतला ही हाल या और किर भी उन्होंने निर्भीक हो अपना निवास स्थान तथा दाल रोटी पण्डित जी को अपंण कर रसी थी और दोनों ही, मुसदी तथा श्रीदेवी मुसदी जेल जाने के लिए प्रस्तुत थे।

इन्हीं दिनों में दीदी के साथ कानपुर जाकर उनसे मिला। पिछत जी मुफसे लगभग चार-पाच घण्टे वार्ते करते रहे। दिल्ली के कार्य की भी बातचीत चली। मैंने उनको कैलाशपित के चिरवहीन होने का हाल बताया और यह भी कहा कि वह दिल्ली के बल को लगभग तोड-सा चुका है और अब यह प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार दल के साधनों से स्प्या तथा शस्त्र आदि प्राप्त कर चन्द्रवरी को ले किसी दूर बजात स्थान पर चला जाए। पिछत जी मेरे कहने का आसानों से विश्वस सही किया। सच तो यह है कि वह किसी भी साथी के विरुद्ध नहीं उत्त पर बीघ हो विश्वस नहीं किया करते थे। साथव अपने अनुभव से ही उनकी यह आदत वा गई हो परन्तु इसी आदत के कारण वह अत्त में अपना जीवन की वैठ।

पाँचत जी ने मुक्ते एन लाख रममें वाले एनदान की योजना बताई और मुक्ते पूछा कि क्या में कहीं से तीन सी रूपये का प्रवन्ध कर सकता हूं। मैने बताया कि मेरे पास ननद रूपमा तो नहीं है परन्तु मेरे ताऊ ने मेरे नाम अपने मकान का आभा भाग कर रखा है, उसे वेच कर रूपमा ला सकता हैं। पिंडत जी ने उसी रात मुक्ते दिल्ली लोडा दिया और आज्ञा दी नि सीम से सीझ रूपने का प्रवन्ध कर कानपुर लौट जाऊ। में एक सप्ताह में रुपया लेकर कानपुर लौटा। रुपया ले पण्डित जी ने मुक्ते भी उस एक्शन में भाग लेने के लिए कहा, परन्तु शाम तक उनका विचार बदल गया। उन्होंने भाभी और दीवी को भी मेरे साथ दिल्ली भेज दिया और आदेश दिया कि में मकान किराये पर लेकर भाभी तथा दीवी को अपने साथ लेकर रह और कैलाशपित से शनै-शनै सब सस्त्र प्राप्त कर और सहानुभूतकों के यते मासूम कर दस के भार को अपने हाथों में ले लू। चलते समय उन्होंने मुक्ते भाभी तथा दीवी की रक्षा के लिए एक रिवालयर दे दिया था।

पण्डित जी के जीवन से सीधा सम्बन्ध न रखते हुए भी मैं उस घटना का उल्लेख कर रहा है जो उस रात सियालदा एक्सप्रेस मे घटी। तीन इण्टर क्लास रेलवे टिकट थे, हम तीनो गाडी के एक इंग्टर के डिब्बे मे चढ गए। लगभग रात के दस या ग्यारह वजे थे। हिच्चे मे तीन नीचे और दो ऊपर के बर्थ थे। नीचे के बर्थों पर तीन व्यक्ति चादर ताने सो रहे थे। ऊपर के एक वर्ष पर भी एक व्यक्ति सा रहा था और दसरे वर्ष पर सामान रखा था। हम तीना गाडी के डिब्बे में खडे हो गए। रात भर की बात्रा थी, खडे-खडे जाना असम्भव था । मैंने बीच वाले बर्य पर सोते हुए व्यक्ति को घीरे से हिला कर प्रार्थना की कि कम-से-कम स्त्रियों को तो बैठने के लिए थोडा-सास्थान देदे। उन साहब ने एव बार चादर से मुह निकाल हम तीनों को देखा और फिर चादर मह पर तान ली। मैंने दूसरी वार फिर उसकी हिलाया तो वह एकदम से जठा और खँटी पर टगी हुई तलवार को मियान से निकाल मेरे छाती पर उसकी नोक लगा बोला, 'सीट नहीं मिलेगी, मौत मिलेगी।' मैंने पहले तो अचम्मे से उसको देखा और फिर उसी क्षण जैव से रिवाल्वर निकाल उसकी छाती की ओर कर उत्तर दिया, 'एक सीट नहीं तीन सीटें चाहिए।' वह साहब रिवाल्वर देखकर औसान सो बँठे। तलवार मियान में डाल पुरा वर्ष खाली वर बोले, 'हाजिर है', और स्वय नीचे ही विस्तरा बिछा सी गए। हम सीनो भी आराम के साथ दित्ली पहच गए।

उधर पिण्टत जी ने हम सोगों ने दिल्ली लौटने के दूसरे ही दिन नहर पार गच्छी भी गद्दी पर धावा बोला। ऐसा प्रतीत होता है वि बच्छी का सडका धवरा गया और उसने उस दिन तीन बजे न भेजकर सारा रुपया बैंक में दो ही बजे भिजवा दिया। परिणामस्वरूप पिण्टत जी वो बजाए एक लाख रुपय के बेवन तीन हजार रुपया ही मित्रा और साथ ही एक दुखद घटना भी पट गई। जब पिज्त जी ने मुनीम मे रासा मांगा सो मुनीम ने पीना गुरू नर दिया। पिज्त जी ने बांट वर उनको छुन रहों वे निए वहा, परन्तु यह अधिव बन से पीताता रहा। पिज्ञ जी ने भीध ने उनके मान पर मण्ड मारा। यह यण्ड बुद्ध ऐसे जीर ने तमा वि मुनीम को अपने मान पर मण्ड मारा। यह यण्ड बुद्ध ऐसे जीर ने तमा वि मुनीम को अपने याहर निवल आई। पिज्ञ जी को उस घटना ना पर गताप बुद्ध दिनों तम रहा। यह विगा विगी वारण में विगी ब्याल ने में मारने ने विगीधी थे। साहीर में मणतनित्त को पीदी पर सही हुए पाननित्त को गहींने दो बार सीट जाने के लिए यहा था। इसी प्रभार मारिवान में मारी एक्सा में विगी वो बोटी-सी भी चीट निर्मे आई थी। उनको तो इसना मुमान भी न धा वि उनके एक पण्ड से विगी आई पी। जनको तो इसना मुमान भी न धा वि उनके एक पण्ड से विगी व्यक्ति भी मुद्ध हो सदनी है।

## कैलाशपति

दिल्ली मे क्वीन्स रोड पर एक वकील इयामजी मोहन सक्सेना रहते थे। वह कुमारी लज्जावती मुख्याच्यापिका, जालन्यर कन्या महाविद्यालय से परिचित थे। इसी महाविद्यालय की मुशीलादेवी भी स्नातिका थी, जो डिग्री प्राप्त कर क्लकत्ते के एक मारवाडी परिवार की ित्रयों को पढाने चली गई यो। वहीं भगतींसह ताहौर में साध्यक्ष वध के परचायु उनके पास जाकर ठहरा था। कज्जाबती जी भी योडा-बहुत कान्तिकारियों से सम्बन्ध रखती थी। उन्होंने ज्यामजी मोहन से सुशीला जी को अपने घर में दिशा कर सुरक्षित रखने की अनुमति ले ली थी। मैं जब कानपुर से भाभी और दीरी को लेकर दिल्ली लीटा तो बुद्ध दिन के लिए मैंने उन दोनों को वकील साहव के मकान पर छोड दिया था।

बार-पाच दिन पञ्चात मैंने मुहत्ते दस्सा मे एक मकान विराए पर ले लिया और वहा भाभी, दीदी और माभी के सुपुत्र शिच को तेकर रहने लगा। यह बात लगभग २४ या २५ अवतुवर १६३० की है। पण्डित जी का विचार भी दिल्ली आने का था, जहां वह कैलाशपित के चरित्र का अध्ययन स्वयं करना नाहते थे।

परन्तु कैलाशपित ने उस समस्याको स्वय ही हल कर दिया और पण्डित जीको दिल्ली आने की आवस्यकता न पडी।

यह तो में पहले ही बता चुका हूं कि कैलासपित आजमगढ़ के पोस्ट आफिस से ३,२०० रपया लेकर भागा था और ५०० रपये अपने पिता को भेज दीप रपये समेत दल ने नाम मे जुट गया था। आरम्भ में वह उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने बीच नडी बननर नाम नरता रहा। भगतांसह की गिरफ्नारी के पदचात वह दिल्ली मे ही रहने लगा था और पण्डित जी ने उसवो दिल्ली दल का सचालक बना दिया था। उसने मुद्ध दिन मन लगा नर दल ने सगठन का काम विया। मेरा दल से परिचय तो काशीराम ने नराया था परन्तु दल मे पूर्णतया लाने वाला नैलाशपति ही था।

लाहीर वाले भगतींसह पड्यन्त्र केस मे दिल्ली नमींययल स्तूल के स्थायाम में अध्यापक सूरजबली नो पुलिस लाहीर ले गई थी और उसको सूब मार-मीट कर कुछ भेद मासूम करने चाहे थे। परन्तु जानते हुए भी मूरजबली ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया था। पुलिस ने उसनो छोड दिया था। जब वह दिल्ली लौटा तो दल के कुछ सदस्य उससे मिने, जनम कैलाशपित भी था। सूरजबली मुहल्ले दस्सा के पास इला मूफीजी के समीप् रहता था। उसकी पानी चन्नवती भी बढ़ी रहती थी। चन्नवती अधिक तही थी। उसका रम भी काला था, परन्तु छवि कुछ सुरी नही थी। सादी पहनती थी और पर्वी नही करती थी।

वैकाशयित का आना-जाना उस घर मे हो गया था। उस समय यह मेरे पास हिन्दू कालेज होस्टल मे रहता था और उसके सारे खर्चे वा भार मेरे उपर ही था। वह दिन भर शहर मे पुमता किरता था परन्तु साम को मेरे पास जा जाता था। इन्हीं दिनो उसका परिचय मास्टर मुख्जबली और चन्द्र-वती से हो गया था। उस्हीं दिनो बाद जब पण्डित जी मेरे साथ होस्टल में रहने लगे थे तो कैलाशपात ने शहर मे कहीं रहने वा प्रबन्ध कर्तिया या। परन्तु दिन में एक या एक से अधिक बार वह मुमसे मिल लेता था। अपना सर्चे तो वह ममसे ही लेता था।

फरवरी मे मुके मोतीकारा (टाइकाइड) हुआ। पहुना दौरा ३२ विन रहा फिर एम दिन ज्वर जतर दूसरे दिन फिर, से ज्वर चढा, यह रिलैपा लगगग आठ महीने मुके सताता रहा। मैं २४ मार्च १९३० तक होस्टल में रहा। पण्डित जी पूरे समय मेरे साथ रहे और मेरी रेडन-माल ही नहीं की, वरन डाक्टर के यहां से टवा आदि भी लाते रहे। कैलाजपित भी लगगग प्रस्पेत्र विन जाता रहा। २४ मार्च नो मैं अपनी बहन के पर चना गया और पण्डित पी होस्टल में दत के एम दूसरे सदस्य भगागी होह के साथ रहने लगे। परणु वह इर रोज मुक्ते देखने आते थे। मेरी बहन, बहनाई तथा भाष्यों और अन्य मियो से भी उनका परिचय हो गया था। बहन से तो वह बरहर की दाल और चावन की दावत प्राय खाने रहते थे। कैलागपति भी मुभे देखने पर बारबार आता रहा। यह कम जून १६३० तक चलता रहा। उन दिनो कैलाशपित कहा रहता था मुभे पता नहीं।

में जब हिन्दू कालेज दिल्ली में लैक्चरर नियुक्त हुआ या तो मेरा मासिन देतन २०० रुपये था। साब ही मैं कालेज के होस्टलो का मुपरिच्टेण्डेण्ट भी बनाया गया था। होस्टल में मुक्ते एक बडा और दो छोटे कमरे दिये गये थे और कालेज की ओर से एक नीकरें। अधिवाहित होने के कारण मैंने खाते का अलग प्रकथन किया, होस्टल के मैस म ही स्तता था। उसी मैस से कैलासपित और पण्डित जी का भोजन अना था। में नेवल एक ही समय भोजन करता था। शोर खाने का मासिन सर्चा वेचल लगभग १२-१४ रुपये आता था। में अपनी दूसरी झानस्यक्ताओं के लिए दम रुपये एल सेप बच्चे किता था। सि अपनी दूसरी झानस्यक्ताओं के लिए दम रुपये एल सेप दर्च कैलासपित हारा दे दिया करता था। बारी पहनने के कारण क्यां पर सर्च वैनासपित हारा दे दिया करता था। वारी पहनने के कारण क्यां पर सर्च वैनासपित हो से मारी माडी भी वस्त्र नाता था। सेनासपित ने मुक्ते बताया था दि दस के मदस्यों के लिए दिवल दिल्ली में) सगना ४००-५०० रुपये मानिक को आप भी आवश्यस्ता है। में यही समस

इससे पहले में लिख जुका हू कि यसपाल ने लार्ड इरिवन की ट्रेन पर यम छोडा या परन्तु सी० आई० डी० किसी भी व्यक्ति को उस काण्ड के सबध में पकड़ने में असमर्थ रही थी। पुलिस ने मारी इनाम की घोषणा का परिणाम भी व्ययं जा रहा था। स्काटलैण्ड यार्ड के चार आफिसर भी इसी सम्बन्ध में र-३ महीने भारत में रहकर खाली हाथ यू० के० लीट गए थे तत्परवात् कु० के० से मि० पील तफतीदा के लिए भारत भेज यथे थे। उनका नाम, पता तथा उनकी पद्धित को छिताचे रखा था। यहा तक कि उनके पास दो टेनीफीन होते हुए भी डाइरेक्टरी में उनका नाम भी नही था। परन्तु कानपुर में वीरभद्र तिवारी को उसका नाम पर मों नही था। परन्तु कानपुर में वीरभद्र तिवारी को उसका नाम पर मुनाथ सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर से मासूम हो गया था। पता भी उसने रोशनारा रोड का कहला मेजा था। कोठी थी 'दिलकुदा'। वह पता कैलासपित को मालूम था। उसने कर्मीसह को पील को सूचना देने के लिए कहा। हो सकता है कि वीरभद्र तिवारी और कैलासपित दोनों ने ही तक को खाड़ने का निश्चय कर लिया था और तिवारी ने कैलासपति को पील का पता इसीलिय भेजा हो कि जिससे वह अपने आपको उसी के हवाले सीप दे।

### कैलाशपति सुलतानी गवाह

क्लायपित ने अपने पकडे जाते समय सरवार कर्मसिह से चन्द्रवती को न पकड़ने के लिए कहा था। याने पर ले जाने पर भी उसने यही प्रार्थना को थी कि चन्द्रवती को छोड़ दिया जाए। यह उसनी कमजोरी थी जिसका पुलिस ने पूर्णतमा लोग छोड़ दिया जाए। यह उसनी कमजोरी थी जिसका पुलिस ने पूर्णतमा लोग उछाया। उसने बजाए छोड़ने के चन्द्रवती के साथ दुर्थ्यदृशर करने वी पमकी थी। और यदि मिल मुरजवती का कथन ठीक है जो उन्होंने मुस्ते बाद मे बताया था कि पुलिस ने सत्य ही उसके साथ केलाशपित के सम्मुख पुष्ठ दुर्थ्यवहार किया भी था। उस रात दोनों को दो पृषक् वमरों में बन्द कर दिया गया। दूसरे दिन पील केलाशपित से बही मिला। केलाशपित ने उनमे बादा किया कि यदि वह चन्द्रवती के विरद्ध कोई अभियोग म चलाए और उनको छोड़ दें तो वह पुलिस को दल वा पूरा भेद बता देगा। पील ने आश्वास्त किया कि यदि वह चन्द्रवती को छोड़ ही नही देगा उसको कैनाशपित वे साथ पूर्ण स्वापीनता के साथ पहने देगा, यदि यह पुलिस को जातिवारी रत्य के नव भेद बता देशा वा स्ता पहने देगा स्वास वह चन्द्रवती को छोड़ ही नही देगा उसको कैनाशपित वे साथ पूर्ण स्वापीनता के साथ पहने देगा, यदि यह पुलिस को जातिवारी रत्य के नव भेद बता देशा वा सह सह साथ से साथ पहने देगा, वा स्वास के साथ प्रता देशा हो साथ पहने देशा हो साथ में साथ स्वास के सावस्तों वे पनवानी में सहायता करेगा। कैनाम-पित ने समन दिया और दश प्रवास पहने पत्रवान में सहायता करेगा। कैनाम-पित ने समन दिया और दश प्रवास पहनी प्रवास ने में सहायता करेगा। कैनाम-पित ने समन दिया और दश प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास के साथ स्वास वित्रवास वा साथ स्वास वा स्वस में सहायता करेगा।

मुक्ते पैलाशपति के पकडे जाने की मूचना भवानीमिह ने २६ अन्त्रवर

नो प्रात नाल दी। मैंने उसी दिन पण्डित जी नो कानपुर लिख दियाऔर उनने आदेश की प्रतीक्षाकरने लगा।

### धनवन्तरी की गिरफ्तारी

कैलाशपति के पकड़े जाने के समय मैं दीदी, भाभी तथा शचि को साथ ले मुहल्ला दस्सा मे रह रहा था। वहा सूचना आई कि धनवन्तरी और सूख-देव राज लाहौर से पहली नवस्वर को दिल्ली आकर हमसे मिलेंगे। वे दोनो पण्डित जी से मिलने कानपूर जा रहे थे। उन दोनो को हमने एक अन्य स्थान पर मिलने को लिख दिया था। ये दोनो बजाय पहली नयम्बर के ३१ अक्तूबर को ही दिल्ली पहुच गये । वे हमारे निवास स्थान से अनभिज्ञ थे, चादनी चौक मे प्रमने लगे। धनवन्तरी लाहीर से फरार था और पुलिस ने उसके पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया था। उस पर आरोप था कि उसने लाहौर में अक्तूबर मास में लारेन्स गार्डन में अब्दल अजीज, सुपरिण्टेण्डेण्ट सी० आई० डी॰ लाहौर पर गोली चलाई थी। यह सत्य होते हुए भी पुलिस के पास प्रमाण कुछ नहीं थे। लाहौर की सी० आई० डी० के कुछ आदमी घनवन्तरी की तलाश में दिल्ली आये हुए थे। उनमें से एक ने धनवन्तरी और सुखदेव राज को चादनी चौक घण्टाघर के पास पहचान लिया और उनका पीछा करने लगा। यह दोनों भी ताड़ गये और फतेहपुरी की और तीव्र गति से चलने लगे। उसने भी अपनी गति बढा दी । अब दोनो ने भागना शुरू किया । सी० आई० डी० का आदमी भी उनके पीछे 'चोर, पकडो चोर' चिल्लाता हुआ भागा। चादनी चौक में चलने वाले अनेक लोग, 'चोर-चोर' की ध्वनि सुनकर उन दोनों का पीछा करने लगे। उनमे एक सिपाड़ी भी था। धनवन्तरी ने दोनो को घिरा देख कर जैब से पिस्तील निकाल पीछा करने वाले एक सिपाही पर गोली चला दी। गोली सिपाही की छाती पर लटकी हुई सीटी से टकरा दूसरी ओर चली गई और सिपाही को कुछ भी चोट नहीं लगी। परन्तु धनवन्तरी अब घिर चुका या और जनताने उसे चोर समक्ष कर मारना ग्रुह कर दिया था। पुलिस ने इतने म उसे पक्ड लिया।

इस भगडे और गडवड का लाभ उठा मुखदेव राज गुप से लिसक सामने की डाक्टर हरीराम (रायसाहब) की दुवान में जा खिया। धनवन्तरी का गिरफ्तार करने के परचाद पुलिस मुखदेव राज की खोज में लगी। सोगों ने के उपको हरीराम की दुवान में पुसते हुए बताया। पुलिस ने डाक्टर हरीराम से पूछा कि कोई ब्यक्ति उनकी दुकान में तो नहीं खिया है। डाक्टर साहब ने सचमुच नहीं देखा था। पुलिस ने उनसे अपनी दुकान देखने के लिए कहा। डाक्टर देखने के लिए एक किवाड के पीछे मुके तो मुखदेव राज को पिस्तील कीचे हुए देखा। डाक्टर साहब डर गए और लीटकर पुलिस से कह दिया कि उनकी दुकान के अन्दर कोई व्यक्ति नहीं है। मुखदेव राज दुकान के अन्दर के जीने से ऊपर चढ कुछ छतो को पार कर डाक्टर पुढवीरसिंह ने मकान में जा पहचा और वहां से रात को निकल नई दिल्ली चना गया। दूसरे दिन वह हम लोगो ने आ मिला।

धनवन्तरी को पकडे जाने के बाद दिल्ली की कोतवाली में वन्द रखा गया, जहा उसके बड़े भाई विद्यानन्द जी उससे मिले। धनवन्तरी को २ नवम्बर को ही कुछ सिपाहियों से मालूम हो गया कि कैलागपित ने भेद खोलने गुरू कर दिये हैं। उसने विद्यानन्द द्वारा हमें सन्देशा भेजा कि हम पण्डित जी को सतकं कर दें।

भाभी तथा दीदी विद्यानन्द और मुखदेव राज के साथ लाहीर चली गई। मैंने मकान का सारा सामान मास्टर मुरजवली को दे दिया और स्वथ कानपुर जा पण्डित जी को दिल्ली का तथा कैनारापित के भेद खोलने का समाचार दिया। पण्डित जी को कैनारापित के मुनतानी गवाह वनने का फिर भी विस्तास नहीं हुआ। उन्होंने वैद्यान्यायन को बनारस विद्याभूषण का पता लाने के लिए भेजा। यह वहीं विद्याभूषण जा जिसने दिल्ली मे गाडोदिया स्टोर मे मनी एक्सन मे भाग लिया था और इसका पता दिल्ली मे केवल कैनारापित को ही मालूम था। वैद्यान्यायन ने बनारस से नौटकर बताया कि विद्यानृष्यण पत्कड निवा गया है। पण्डित जी के मुख से उस समय केवल ठण्डी सास के साथ यही घटर निकले "ठण्ड ने हम भरा"। (कैनायात का दल का नाम रीतल था और सीतल ठण्डे को कहते हैं)।

# पंडित जी के अंतिम दिनों में मैं उनके साथ

जब वैश्वस्पायन ने विद्याभूषण के पकड़े जाने की सूचना दी थी जस समय मैं पश्चित जी के साय कानपुर में विकमाजीत पार्क (कचहरी के सामने) में बैठा हुजा था। मैंने देखा एण्डित जी उस समय बहुत ही हुखित हुए थे और क्यों न होते? जिन पर उनको अदूट विश्वास था, जो दल के नेता से और जब्य युवनों को दस में भर्ती करते थे, वे पकड़े जाने पर धोखा दे जाते थे। विहार का फणीन्द्र पोप, ताहीर का सुलदेव और अब दिल्ली का कैनाश्चरित एक से एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। फणीन्द्र घोप लाहीर पड्यन्त्र केस में सुलतानी गवाह बन गया था, सुखदेव ने पकड़े जाने के परचात् ही भेद खोल दिये थे और कैंसाश्चरित तो मानो इस समय की बाट जोह रहा था कि कब वह पकड़ा जाए और कब वह दल के भेद खोल। उचर परपात और वीरभद्र तिवारी का काण्ड भी उनके सामने ही था, अभी तीन ही महीने तो उस काण्ड को हुए बीते थे। पण्डित जी का विस्तित होंगा स्वासीवक ही था।

परन्तु यह पहला आघात तो न था। पण्डित जी के जीवन मे तो आरम्भ ते ही ऐसे आघात एक वे बाद एक आते रहे ये और वह क्षण भर विचलित हो फिर अपने जीवन के ध्येय की पूर्ति मे लग जाते थे। अब भी जहाने साहस नहीं छोडा, हिम्मत नहीं हारी। दल के पुनर्संगठन करने में व्यस्त हो गए।

नहर पार बच्छी की गद्दी पर मनी एक्शन से पूर्व उन्होंने रामचन्द्र मुसदी के यहा रहना छोड दिया या। श्री मुसदी और श्रीमती मुसदी दोनो ही या इसी बारण बैठक किराए पर लेने में बोई अमुविधा नहीं हुई । वैराम्पायन और में पण्डित जी में साथ जसी बैठक में रहने नगे। सोने को जमीन का विस्तर था और गाना पड़ीस के हलवाई के यहा से एक समय पूरिया आ जानी थी। एग्ये के अभाव में इसरे ममय पानी पीकर निर्वाह करते थे। पण्डित जी के पास यदि वहीं से पैसे आते भी तो वह तुरस्त पिस्तील या रिवाह्यर खरीर निया वरते थे। वह ठेठ जाड़ों में भी मतमल की पोनी, आधी बाहों वाली लट्ठें मी कमीज और ठण्डा कोट स्वा पाव में चप्पलपहना करते थे। मैंने एक सार उनको अम से कम एक गाम कपड़ा सन्ताने के लिए यहां तो जरहीं अपने ममूद्र में में १६ रिवाह्यर, पिस्तील, बस्तून क्या राइफल निवालकर कहां, यह फिर कहां में आएंगे रिवाह्य, पिस्तील, वस्तून क्या राइफल निवालकर कहां, यह फिर कहां में आएंगे रिवाह्यर, पिस्तील, वस्तून तथा राइफल निवालकर कहां, यह फिर कहां में आएंगे रिवाह्यर, पिस्तील, वस्तून तथा राइफल निवालकर कहां, यह फिर कहां में आएंगे रिवाह्यर, पिस्तील, वस्तून तथा राइफल निवालकर कहां, यह फिर कहां में आएंगे रिवाह्यर, पिस्तील, वस्तून तथा राइफल निवालकर कहां, यह फिर कहां में आएंगे रिवाह्य से स्वा तथा राइफल निवालकर कहां, यह फिर कहां में आएंगे रिवाह्य से स्वी लेवा नव उठ और दल के सहस्त ठण्डे

पपटों में अपना निर्याह कर रहे हैं में नमें वपडे वैमे पहन सबता हूं।' में चुप हो गया। मेरे पाम भी तो वेचन एवं गर्म वोट ही था। यह उनके निए छोटा

पटना या और मभने उनमें बही अधिक सहन बक्ति थी।

राप्रेस सत्याप्रह मे जेल चले गये थे । उन्होंने सिवित लाइन्स मे ही ठीक पुलिस मुपरिस्टेन्टेस्ट के आफिस के सामने डाक्टर मुरारीलाल रोहतगी के मकान की बाहर वाली बैठक किराए पर ले ली थी । डाक्टर माहब वा उनसे परिचय न पित के साथ थाने मे रहने दिया। उसके वयानों से दल के सदस्यों की गिरफ्ता-रिया होने लगी। पण्डित जी को एक और कठिन समस्या का सामना करना पडा। वह या दल के साथियों को उनके पुराने स्थानों से हटा नए स्थानों पर ले जाना। परन्तु पण्डित जी तो अभी तक इतने साधन एकप्रित नहीं कर पाएंथे।

इधर वीरभद्र तिवारी को जब इस बात का ज्ञान हो गया कि आजाद को उसके विश्वासधात का पता हो गया है तो वह काग्रेस सत्याग्रह में जेल चला गया जहा उस समय रामचन्द्र मुसदी भी थे। दोनो एक दूसरे से भंजी माति परिचित थे और वीरभद्र मुसदी के घर प्रायः, आया-जाया करता था।

वीरभद्र फैजाबाद जेल में या जब कैलाझपित पकड़ा गया और उसने पुलिस के सम्मुख अपने वयान देने आरम्भ कर दिये थे। उसने वीरभद्र का भी पूरा कच्चा चिट्ठा उनके सामने रख दिया था।

मुसद्दी के कथनानुसार सी० आई० डी० इस्पेक्टर उससे फंजाबाद जेल में मिला ( मुसद्दी के ही अनुसार नौटबाबर भी वही उससे मिला (

शीझ ही तिवारी को फैजाबाद जेल से मलक्का जेल इलाहाबाद में भेज दिया गया वहा उस समय वैशम्यायन भी जेल में था।

एक दो दिन बाद ही वीरभद्र को जेल से छोड़ दिया गया।

एक ओर कैसाधपित के वयानों के आधार पर दल के छोटे से छोटे सदस्य पकडे जा रहे थे दूसरी ओर उसके बयान वीरभद्र के सम्बन्ध में होते हुए भी उसको जेल से छोड दिया गया।

यशपाल लाल प्रयस्न करें कि बीरभद्र ने आजाद के प्रति विस्वासघात नहीं किया किन्तु उनके पास भी वीरभद्र को छोडने और उसको गिरफ्तार न करने के कोई भी बारण या सुभाव नहीं हैं।

### सालिग्राम शुक्ल की मृत्यु

बुद्ध समय पहले लाहीर पडवन्त्र केस के अभियुक्त सुरेन्द्र पाण्डे केस से इंट कानपुर आ गए थे। उन्होंने पण्डित जी से सम्पर्क भी बना लिया था। सालियाम चुनल, जिसला दल वर नाम 'पहाडी' था, बुद्ध दिनों से फरार था और पुलिस उसने निरमलाली थी। वह भी पण्डित जी में मिलता रहता था। पण्डित जी ने निरमला के अनुसार निश्चय निया कि पहली दिसम्बर १६ को ने दल की दिनव्यमि के अनुसार निश्चय निया कि पहली दिसम्बर १६३० नो वह, वैसम्पायन, सुरेन्द्र पाण्डे, में और सालियाम सुनल बानपुर से दम पन्द्रह मील दूर जगत में इटिंग का अम्यास करेंगे। पाण्डे

और ग्रुक्लासे कहागमाकि वैपाचो का सानालेकर प्रात साउँ पाच बजे ग्रीन पार्ककेसामने मिलें।

पाण्डे और शुक्ला के पास साइकिले थी। हम तीनो के पास केवल दो ही साइनिलें थी। हम तीनों ठीक साढे पाँच बजे ग्रीन पार्क न पहुँच पाये। १४ मिनट मा कुछ अधिक देर हो गई थी। अभी अन्धेरा ही या। मैं साइकिल दाई ओर चला रहा था। दूसरी साइकिल पण्डित जी चना रहे थे और वैशम्पायन उनके पीछे बैठा था। जब हम ग्रीन पार्क से मिले हए ऑक्जिलियरी फोर्स के आफिस के सम्मूख से जा रहे थे तो मैंने सडक ने किनारे एक लाश देखी और पण्डित जी को जेतायनी दी । पण्डित जी ने मुक्रे तीव गति से साइकिल चलाने को कहा। दस गज आगे मैंने बाई ओर एव साइक्लि, एव टिफिन कैरियर और कपडे का अपना थैला, जिसमे तीन रिवाल्वर पडे थे, देला। यह थैला पाण्डे ने मुक्तमे ३० नवस्बर को लिया था। मैंने साइविल धीमी की, इस विचार से विकम से कम थैला उठा लू। परन्तु पण्डित जी ने भाप लिया और तेज स्वर में बोले, "साहब तेज करों अपनी माइकिल की, क्या तुम नहीं जानते कि हम सबके जीवन खतरे में हैं।" मैंने वहा, "भाई साहब, हमारे तीन रिवाल्वर व्यर्थ जा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "कोई परवाह नहीं।" और हम तीनो इस प्रकार एक साथी की लाश को देखते हुए भी वहीं छोडवर चले गये। यदि उस समय हम हुछ और करते तो कदाचित अनुचित ही होता और हम तीनो के जीवन खतरे में पड जाते। कारण, सहायक सेना के बगते में एक गोरा राइफल लिए हुए पहरादे रहा था और वह हम लोगो नो भी देख रहा था। यदि हम बहा ठहरते, रक्ते या थैला आदि उठाते तो उसको सन्देह हो जाता । बुछ दूर ही हमे पुलिस वा एक दस्ता उसी ओर जाता हुआ मिला। अच्छा हुआ कि न तो उसने हमनो रोवा और न ही टोका वरना इतिहास कुछ दूसरा ही होता और पण्डित जी भी जीवनी भी मोई दूसरा ही लिसता।

गुरेन्द्र पाण्डे से भित्रने पर पता चला कि सालियाम गुनेसा की मृत्यु विस्त्र प्रवार हुई थी। मुरेन्द्र पाण्डे और गुनु रा लग्भग ग्राल सका १ सके ग्रील पार्व के सामने पहुंच गर्म थे। वे दोनो बड़ी अन्येरे मे गड़े ही कर हम तीनो की प्रतीक्षा करने से। उसी सामय पुलिस का एक दक्ता हो। सुख्या। वह दक्ता डी। ए० बी। वाज्य के होस्टल में वाग्रेस हारा चलाये हुए आन्दोलन के सम्बन्ध में कि मिली विषायों की तसानी नेने गर रहा था। दस्ते या नेना एक ब्रिटिंग महा- यन मुनिरुटंग्डेस्ट पुलिस की। यीमस्यायन के अनुसार पुलिस की। ए० बी।

नालिज के होस्टल में गजानन राय पोहार को पवडने गई थी। उसका नाम और पता नैलाशपित ने पुलिस नो बताया था परन्तु पोद्दार तो वहा से पहले ही लयनक चला गया था। शम्भनाथ, इन्स्पेक्टर सी आई डी तथा अन्य आठ-दस प्रतिस के सिपाही थे। उनमें से विसी के भी पास विसी प्रवार वा शस्त्र नहीं था। क्योंकि उनको काग्रेसियों से किसी भी प्रकार की आपक्ति का भय नहीं था। सी आई डी सबइन्स्पेक्टर शम्भूनाथ शुक्ला को पहचानता था और यह भी जानता था कि कुछ दिनों से भूक्ला छिपकर काम कर रहा है। यह जब इन दोनों के समीप से गुजरा तो उसने शुक्ला को पहचान लिया। उसने हसते हए कहा, "वहो श्वला जी, इतने दिन कहा रहे" और यह कहते-बहते पीछे को ओर हो उसने धुक्ला को कौली भर कर पकड लिया और तीव स्वर मे वोला, "यह सालिग्राम ग्रुक्ला फान्तिकारी है और कई महीनो से भागा हुआ है।" शुक्ला ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न विया पर सफल नहीं हआ। पाण्डे कुछ दूर खडा भीचनका हो इस दृश्य को देख रहा था, शुक्ला ने उच्च स्वर में कहा साथी होशियार (Comrade Beware)। जसने किसी न किसी तरह अपने हाथ ढीले कर अपनी दाई जेव से रिवाल्वर निकाल लिया और बाहे पीछे से जकड कर पकड़ी हुई होते हुए भी सामने की ओर दो पायर किये। एक गोली तो एक सिपाही वे लगी जो मर गया और दूसरी गोली पुलिस के सहायक सुपरिण्टेण्डेण्ट के घुटने में लगी। इसी कशमकश में पाण्डे अपनी साइकिल पर बैठ वहा से चलता बना। जब शुक्ला पुलिस के वश में न आ पाया तब ब्रिटिश सहायक सुपरिण्टेण्डेण्ट, सहायक सेना के गोरे के पास जाकर बोला कि पुलिस ने एवं भयकर डाकू को पकड रखा है, जो उन पर गोली चला रहा है। उसने उस गोरे सिपाही से 'डाबू' को गोली मारने के लिए वहा। उस गोरे ने पीछे से ग्रुक्ता के कान पर राइफल की नली रख गोली चला दी। शुक्ला की मृत्यू तत्क्षण हो गई और पृतिस ने उसकी लाग उसके रिस्तेदारों को न दे स्वय ही जला दी।

पाण्डे वे जाने के पहचात् वा होप काण्ड सम्भूनाय ने मुक्ते मेरी गिर-एनारी ने परचात् बताया था । उसने तो यह भी बताया था कि युक्ता का हृदय बहुन वडा था और सहायव पुलिस मुपरिण्डेण्डेण्ड शुक्ला की बीरता की बहुत प्रामा नरता था । उस्तृदिन साम को कानपुर निवासियों ने तिलन पार्क मे एक मार्वजनिय सभा मे सुक्ता की बीरता तथा कर्नेव्यपरायणता की प्रसस्ता की और उसवी मृहयु पर कोक का प्रस्ताव प्रास विया ।

### मेरी गिरफ्तारी

२३ नवस्वर १६३० तब मैं और वैदास्पामन पण्डित जो के साथ डावटर मुरारीलाल वाले मवान की बैटक में रहते रहे। उस दिन पण्डित जी ने मेरा प्रवन्ध नवावगज में श्री धीवास्तव के यहा कर दिया। यह सज्जन गणेंच- दाकर विद्याशों के पन 'दैनिक प्रताप' के सहायक सम्पादक थे। वहा में पुस्तकों का अध्यमन करने लगा। पण्डित जो ने मुक्ते गनकाटन और पित्रिक एसिड बनाने ना फार्मूला अध्ययन करने ने लिए भी आज्ञा थे। मैं प्रतिदिन दस साढे दस बेज नवावगज से नगर में आकर गयाप्रसाद पुस्तकातय में साम के पाच बजे तक पढता रहता था।

३० नवस्वर की रात की मैं पिण्डत जी वे साथ ही सोया। दूसरे दिन सालिग्राम शुक्ता की मृत्यु-काण्ड के परकात पिण्डत जी मे मुक्ते नवावगज लौटने के लिए कहा और आदेश दिया कि उनकी आजा विना नवावगज न टोडू। परन्नु मुक्तो उस आजा की अवहेलना हुई। मैं उसी सन्ध्या तिलक पार्क की सभा में गया। उस सभा में क्लानक मुक्ते नेयबदेव गुप्ता मिला। यह गुप्ता उससे पहले मुक्ते अजमेर में मिला पा।

में अपने सम्बन्ध में इस पुस्तर में मुख लियना नहीं चाहता। यह जीवन कथा पण्डित जी री है, मेरी नहीं। परन्तु कैरावदेव गुप्ता के सम्बन्ध में मुख लियना ही पड रहा है, बरना पण्डित जी री जीवनी वा अन्तिम भाग में न लिय पाऊना। पाठवों से क्षमा प्रार्थी हैं।

नानारी देस के मूलवियों में से एक शिवचरणलाल भी था जो उसके

पदधात मधुरा तथा अजमेर मे निवचरणवाल नम्म वे नाम मे रहता था। इस निवारण ना सम्बन्ध वागोरी पर्यन्त मेग मेथा। वह उस अभियोग में सिरमण नारणों से अभिगुक्त नहीं बााया गया था। दत ने पास पर्त वे वि उसने दत्र के प्रति विद्वासपात निया था। उसना मोई निर्वाह साधन न होंने हुए भी यह समुद्रा तथा अजमेर भी बावेस नमेदियों वा सभावित के गया था। उसरी अपने जीवन या सदेव भे या कि निधी दिन मोई मानितारी उसकी योगी न सार थे। इस वारण यह बुद्ध दिन समुद्रा टरका था और बुद्ध दिन अजमेर होंगे हिम कर विद्या के अपने उनको असने मानिता हता था। पश्चित जी उसको भी सी नाति थे और उनको असने ममुद्रा तथा अनमेर आगे जीन की उसको असने असे प्रति की उसको भी सी नाति थे और उनको असने ममुद्रा तथा अनमेर आगे जीन नाति थे और उनको असने ममुद्रा तथा अनमेर आगे जीन नाति यो हाल अच्छी तरह आत था।

सितम्बर १६३० मे पिष्टन की ने मुक्ते वानपुर युलारर एक १८ योर ना रिवारवर और छ गोलिया दी और महा नि मैं अजमेर जावर शिवधरण-लाल समों की गोली मार दू। साथ ही यह भी बहा था कि उमको मारने से पहले मैं अजमेर से दल के सभी सदस्यों को बाहर भेज दू निससे उन पर सन्देह न हो और वे पबड़े न जा सब्हें। इतमें मदनगोपाल, म्द्रदस और राम-चन्न नक्षि वापट भी थे। विभावभाग जैन को मुक्ते मदनगोपाल से मिलवाने के लिए साथ भेजा। मुक्ते आदेश या नि शिवचरणलाल समी को मार कर यदि मैं बच सक्तु तो ठीव करना पुलिस से लड़ते हुए बही अपनी जान दे दू।

मी सितम्बर ने तीसरे सप्ताह में विमलप्रसाद जैन वा साथ से अजमेर पहुचा। वहा विमल के एक मित्र श्री वातष्टण नौत वीमें ना नाम नरते थे और नागेस में भी भाग लेते थे। हम दोनों जन्हीं ने यहा जावर टहरे। जनका निवामस्थान स्टेशन के समीप ही वचहरी रोड पर था। योडो देर बाद विमल मुक्ते मदनगोसाल से मिलाने उसके कार्म पर से गया। (यह बही मदनगोमाल सा को लाहीर तथा दिल्ली पर्युग्न केसी में सुलतानी गयाह वन गया था परचु दिल्ली नेस में उसने मुक्ते पहचान कर आखो-आखों में इकारा कर दिया था कि वह मेरा अजमेर वाला भेद नहीं संलिया)। यहां मैंने उसनों अपनी अजमेर याता का अभिन्नाय वताया और उससे शिवचरणाल सर्मां को पहचननाने का प्रवस्थ करने के कहां। मैंन उससे यह भी पृष्ठा कि दल के और सितने सदस्य अजमेर से हैं निनकों अपनेर से बाहर केखा जाए। उससे मुक्ते शेयहर को एक बन्दर को ही निनकों अपनेर से बाहर केखा जाए। उससे मुक्ते शेयहर को एक बन्दर को ही मुक्ताया। यह कोडी वगरहुन के नाम से ली हुई थी। फरमीचर

भी किराए पर लिया हैने था। न ने लेठी का किराया दिया जाता था और नहीं परानीचर का। बाहर में उसमें सदैव ताता लगा रहता था जिससे न मारित भवान ही कुछ बोल सके और नहीं करनीचर का मालिक किराया पा सके या फरानेचर ही उठा सो। पीछे से भार लोगों ने एक कमरे को खाल रखा था और उसी रास्ते से उस कोठी को लगातार प्रयोग में ला गहें थे।

जब में विमल के साथ दोपहर की उस केंकि पर पहुंचा तो वहा मदनगोपाल के अतिरिक्त तीन व्यक्ति और थे जिनमे एक केरावदेव गुप्ता था। मैंने अपना परिचय विद्वार के पृथ्वीसिंह जो के नाम से दिया और उनको अपनी यात्रा का कारण बनाया। यह निश्चित हुआ कि सन्व्या समय केरावदेव मुफे फिवचरण को रेलवे कंटरान पर दिखा देता। दार्मा प्रत्येक दिन सन्व्या समय स्टरान पर घूमन जाता था। उसी रात सभी सदस्यों को अजमेर से बाहर चला जाना था और विमल को दिल्ली लौटना था। उनके अजमेर सोडने के पश्चाद् सुअवसर पावर मुक्ते शर्मों को गोली मार देनी थी। मैंने अपना रिवाल्वर उसी कोठी को एक अलगारी में सुरक्षित समम्बन र रहा दिया।

वैद्यवदेव को मुक्ते उसी कोटी पर शाम को छ बजे मिलना था। जब विमल और मैं निर्धारित समय पर नोटी पहुंचे तो वहा वेचल मदनगोपाल उपित्य था। योई आध षाटे वाद केवल भी जा गमा और साधारणतया बताया वि उसने बाजार में मुना है कि पुलिस न शिवचरण को पक्त लिया है। केवल माथे पर विसी प्रकार का भी चिन्हें न देखकर मेरा माया टनका और मुक्ते उसे पर सन्देह हुआ। मैंने उससे कहा वि बह स्टेशन जाकर पक्का मासूम करने आए वि निवचरण नी गिरणारी नी मुचना में नितनी सत्यता थी। जब बह चला गया तो मैंने विमल वो उसने पीछे भेजा। योटी ही देर बाद विमल लोटकर बाला वि केवल समीप ही एक बाय नी दूकान पर येटा बाय पी रहा है और वहीं में वह सीट रहा है। मैंने मदनगोपाल को भी मतक कर दिया। विमल से आने में पाच मिनट बाद ही वेशव ने सीटकर कहा कि सह स्टेशन गया था और बहुत उसने अपनी आधों में शिवचरण में मुनित लोह- अप में देशा।

र्मतो सतर्वहा गयाथा। उमने नाधारण स्वर में वहा कि मेरा अज-मेर आने वा अभिश्रामतो अब सफत होना नहीं वधो न मैं एक-दो दिन ठहर कर अनमेर तथा पुशकर की मेर कर मूं। मैन केमब को दूसरे दिन उनों कोठी पर आठ बजे आने के निए वहार सिरा किया। यह सब जान मैंने इस कारण रचा कि मुझे पूर्ण विस्वास हो गया थी कि वेशव में शिवचरणलाल को मेरे आने और उसको मारते की योजना बता दी थी किंससे शर्मा ने पुलिस से मिल कर अपने को गिरफ्तार करवा लिया । मेरी यही घारणा थी कि वेशव मुझे भी पकडवा देगा।

जब कैराव घला गया तो उस समय लगभग सात बजे थे। अजमेर से दिल्ली के लिए आठ बजे गाड़ी चलती थी और मैं उस गाड़ी को पकड़ता चाहता था। मैंने मदनगोपाल से अलगारी में से भेरा रिवाल्यर निकालने के लिए कहा। परन्तु केराब निसी अजात सगय उस अलगारी में प्रपत्ता ताला लगा गया था। हम तीनों ने मिलकर ताला तोड़ा और रिवाल्यर निजान में और विमल सीवे वौत साहब के मकान पर पहुचे। गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, किसी निसी। प्रकार अपना विस्तरा वाच स्टेशन पहुँच टिकट से गाड़ी में सामान रखने वाने वर्ष पर लेट मुह डक कर पड़ गए और अजमेर से गाड़ी चलने के एक पटे वाद नीचे उतरे। डर या कहीं केराब साहब स्टेशन ही पूमते-पूमते न आ जाए और हमे देल पुलिस को सूचना दे हे।

जब हम अपना विस्तरा बाय रहे थे तो फोल साहव घर आ जुके थे। द्यायद वह हमारी अजमेर यात्रा वा मतलब भी ताड गए थे। बोले कि विव-चरणलाल घर्मा गिरपतार हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा सुना गया है कि दार्मा के किसी व्यक्ति ने टेलीफोन पर अवरदार किया था कि उसका जीवन लतरे मे हैं। इसीलिए दार्मी ने पुलिस को टेलीफोन कर अपने की गिरपतार करवा लिया है।

दिल्ली लौटने पर मैंने अपनी अजगेर याना का ब्यौरा पण्डित जी को मूचित कर दिया था और उनके केशव से सतकं रहने के लिए भी लिख दिया था। परन्तु होनहार था कि मैं स्वयं ही सतकं न रह सका।

केशव मुक्ते १ दिसम्बर की बाम को तिलक पार्क की सभा मे अवस्मात् मिल गया । दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया । परन्तु वह मुक्ते निगम न जानकर पृथ्वीमिह (बिहार वाला) ही जानता था। वह सभा थो समान्ति से पहले ही मुक्ते अपने निवासस्यान पर ले गया जो रामनारायण वाजार की रिमी गली में था। उसके पास उम मकान का सबसे उत्तर वाजा नमरा था।

उसने मुक्ते पृथ्वीतिह वे नाम से सम्योधित कर पहले तो नुछ गप हाकी और फिर कहा वि वह कानपुर में एवं मनी एवंधन वरने वाला है। रुपमा बहुत मिलेगा। पूर्ण प्रवन्ध हो गया है, परन्तु एवं रिवाल्वर या पिस्तील विना वह एक्सन को कार्य रूप नहीं दे सकता। पिछत जी ने उससे वादा किया हुआ है कि वह उसको कानपुर वीटने पर अवस्य दे देगे। बूछने पर वताया कि पिडत जी पिछते तीन महीनो से बरेली में है और दो दिन पहले ही उनका पत्र उसके पास आया है जिसमे पिछत जी ने लिखा है कि वह अभी कुछ और दिन कानपुर नहीं लीट सकेंग। यह सब प्रत्यक्ष भूठ था। उसी प्रात में पिछत जी के साथ था। पिछत जी बरेली गए ही नहीं थे।

किदाव ने मुफ्ते मेरे दिनवर्याका ब्योरा पूछा तो मैं भूल पर बैठा। मैंने सबने कह दिया कि मैं प्राय प्रत्येक दिन नयाप्रसाद लायबेरी में अध्ययन वरने जाता हूं। उसने मुभसे उक्त लायबेरी में ४ दिसम्बर को साटे ४ बजे मिलने वा बादा विया।

में अब २ दिसम्बर को पण्डित जी से मिला तो मैने केशव की सारी बातें उनको बता दी और साथ ही यह भी कह दिया कि मेरा अजमेर का जो उस पर सन्देह या वह अब इड हो गया है। पण्डित जी हसे। साथ ही मुफे एक रियाल्वर और २० कारतूस दियं और कहा कि जब ४ दिसम्बर को मैं केशव से मिलू तो वे उसको दे दू। पण्डित जी ने अपने सर्देव सरस स्वभाव की भाति केशव पर मेरे उसके विद्ध कहने पर भी विस्तास किया। वह तो घोरा साथर भी विस्तास करना नहीं छोडते थे। कहते थे जिसने जान हथेली पर रायक पर-वार और ऐसोआराम छोडकर दिव वा सहस्य वनना स्वीवार किया है उस पर-वार और ऐसोआराम छोडकर दिव का सस्य वनना स्वीवार किया है उस पर अविद्यास करना उसके प्रति घोर अन्याय करना है, जुल्म करना है। यही विद्यास एक दिन उनकी मृत्यु का वारण बन सकता है और बना भी, पर ऐगा उनके स्वान में आ ही नहीं सकता था।

में हम दिया। नाटवाबर ने पारण पूछा, मैंने षहा मेरा नाम एन० वे० निगम है। बरोबर्सासह फिर बोजा—No Sir, he is lying He is not Nigam He is Bhawani Singh (नहीं जनाव, यह भवानी मिह ही है और भूठ योज रहा है कि निगम है)। मैंने बहा, ठीज है मेरा नाम भवानी-मिह निगम लीजए। नाटवाबर ममफ गवा और जनने मेरा ही नाम निया, भवानी-सिह नाम लीजए। नाटवाबर ममफ गवा और जनने मेरा ही नाम निया, भवानी-सिह ना नहीं। सल्ध्या समय टायुज मुफ्ते वैष्टोन्मेंप्ट युलिम स्टेशन मिलने जाया और योजा कि पुलिस को और विशेषकर, जनने मेरे पण्डले ना बहुत पुख हुआ। उनको तो बताया गया था कि मैं भवानी-मिह, पृथ्वी-मिह ने नाम मेप्ता किरता हू और भवानी-मिह को पण्डले पण्डले प्रयोग हम कि जमवे या। उनकी यह भी बहा कि जमवे अब १०० रुपये वा इनाम घोषित या। उनकी यह भी बहा कि जमवे अब १०० रुपये नहीं मिलेंगे। मैं इन गुप्ता जो के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते हुए भी अधिक लिखना नहीं चाहना।

मेरे पबडे जाने के परचात् पुलिस लाकअप मे पण्डित जी के मुक्ते दो सन्देश मिल । जनमें कोई विशेषता नहीं थी । हा, इतना मुक्ते अवस्य मासूम हो गया था कि पण्डित जी को मुक्त पर इनना विश्वास या कि मेरे पबडे जाने के परचात् भी वह और वैशैम्पायन डाठ मुगरीलाल के मनान में ही रहते रह ।

## पण्डित जी और मगतसिंह

यह तो पहले ही में लिख पुका हू कि पण्डित जी को भगतिंसह से प्रगाद प्रेम था। उन्होंने उसको बचाने की योजनाए बनाई, परन्तु कुछ न कुछ कारणोवत सभी असफल रहीं। भगतिंसह, राजपुक और सुबवेव को लाहौर केम के स्पेराल ट्रिज्यूनल ने फासी का दण्ड सुना दिया। पण्डित जी को बहुत छुल हुआ। उन्होंने सुरेन्द्र पाण्डे और यसपान को फिर से युल्या। यहाँ में रनना कह दू कि नवम्बर के महीने में जब मैं पिडित जी के साथ रहता था, एक दिन शाम को पण्डित जी, वैश्वमायन और में वित्रमाजीत पार्क में वैठे छुए थे कि यसपाल एक घोती और युर्ता पहने हुए वहा आकर उनसे मिला। उनने दुंखित हुदय से कहा कि दल से निकाल जाने के पश्चात उसकी दशा बहुत विगड गई है। कई-कई बार भोजन भी नहीं मिलता। उसकी समक्त में नहीं आता कि वह क्या करें। वह अब पण्डित जी के पास समान्याचना के लिए आया है। पण्डित जो ने उसकी राम-कहानी सुनी, दो-चार अपशब्द कहीं और उसकी १० रपये देकर कहा कि उनके पास उससे अधिक देने को नहीं है और वह उसकी शक्क देवना नहीं चाहते। यसपाल हपया लेकर चला गया था।

दिसम्बर में में पवडा गया तो वह वैद्यम्पायन और सुरेन्द्र पाण्डे को लेकर ही दल को समाजने में लग गए। दिरली में मुद्रीला दीदी थी, परन्तु उनसे वह अधिक वाम नहीं ले सकते थे। तेप लगभग सभी मुख्य साथी एकडे जा चुके थे। भगतिसह आदि यो फासी का दण्ड सुनाया गया तो पण्डित जो को एक नाम तो मिल ही गया। वह या किसी न निसी प्रवार उनकी फासी के दण्ड को रह कराना। उन्होंने वैद्यान्यायन, यदापाल और सुरेन्द्र पाण्डे को साय लिया तथा डलाहाबाद और दिल्ली वें चववर लगाने आरम्भ पर दिये।

यह वे दिन थे जब लार्ड इरिवन और महारमा गांधी में आन्दोलन को समाध्न करने और विसी प्रकार के निर्णय पर पहुँचने वे लिए वार्तालाप हो रहा था। गणेशशक्र विद्यार्थी पष्डित जी वा पूर्णतया साथ दे रहे थे औरप० बालकृष्ण शर्मा की सहानुभूति भी उनके साथ थी। वे इलाहाबाद पष्डित मोतीलाल नेहरू से मिलने जाते थे और उन्हीं के परामशं से वे दिल्ली जाकर काश्रेस नेताओं से मिलने थे।

पिडत जवाहरलाल नेहरू के कथनानुसार पिष्डत जी उनसे दिल्ली में एक बार मिले थे और उन्होंने भगतिंसह को फासी मा दह न देने मा सुफाव रक्षा था। पिष्डत जवाहरलाल नेहरू ने उनका सन्देश महारमा गांधी तक पहुँचाने का बादा किया था। हो सकता है कि उस समय पिष्डत जी ने नेहरू जी से कहा हो कि विद भगतिंसह, राजपुरू तथा सुखदेव को फासी नही थी गई तो वह फान्तिकारी आन्दोलन (आतकवाद) यन्द कर देंगे, परन्तु में नेहरू जी ने उस कथन से सहमत नही हू, जहा उन्होंने लिखा है वि पण्डित जी ने उनसे कहा कि फान्तिकारी आन्दोलन उनकी एक भूल थी और अब वह उसमें विदवास नहीं करते।

जयाहरलाल जी ने एक और यात भी लिखी है। यह यह कि फान्ति-कारी फासिल्म मे विश्वास रखते थे। मेरा दल से सबध लगभग बेड वर्ष रहा। मैं उस समय में दल के सभी विशिष्ट नेताओं के सम्पर्क में रहा। मैंने इतिहास में एम ए किया या और दिल्दी विश्वविद्यालय में प्रयम ही नहीं आया या, उस समय तक का रिकार्ड भी तोडा था! हिन्दू यालेज में भी मैं इतिहास ही वा लैक्चरर नियुक्त हुआ था। मैं एम ए में सभी इल्म एंडे में। जिसमें फासिजम भी था। मैं सभी इस्मों को मलीभीत समनता था। मैं दावे के साथ कह सकता हू कि दल का एक भी व्यक्ति फासिज्म में विश्वास नहीं रसता था। वे तो उसके विशोधी थे। दल का नाम हिन्दुस्तान समाजवाद प्रजातन्त्र पार्टी उसके व्येष वा सुचन था।

असेम्बली में वम फेंकने के पश्चात और फिर अभियोग चलाय जाने पर भगतसिंह ने जितने भी जवाब दिप थे, यह नेहरू जी ने पढे ही होंगे। क्या वह फासिज्म के सूचल है या उनकी ओर थोडा-सा भी सक्त करते हैं ? यह मेरी दुद्धि से बाहर है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे समक्त्दार और सुलके हुए व्यक्ति ने यह कैसे लिख दिया ?

मोतीलाल नेहरू और स्थय जवाहरलाल जी ने दल को कुछ रुपये में सहायता की थी, यदि वे क्रान्तिकारियों को फासिस्ट समक्षते तो क्या वे उनका घन या किसी और प्रकार की सहायता करते? अवस्य यह किसी भ्रम के शिकार हो गये होंगे।

दूसरी बात है यदापाल के सम्बन्ध में । उसने आजाद से अपने को बड़ा और समभदार पढा-लिखा व्यक्ति सावित करने के प्रयत्न में सिहावलोकन मे लिख मारा कि आजाद पण्डित नेहरू को दल के सम्बन्ध में स्पष्टतया सममा नहीं पाये थे क्योंकि वह अग्रेजी नहीं जानते थ इसलिये उसने (यशपाल ने) दूसरे दिन नेहरू जी से मिल कर उनको दल का स्पष्टीकरण कर दिया था। पण्डित जी ने तो अपनी पुस्तक मे केवल आजाद का ही वर्णन किया है, यशपाल का नहीं। सत्य ही तो किसी ने कहा है कि 'जिस जगल में सिंह नहीं रहता वहा गीदडो का ही राज्य होता है'। मेरा यह कहने का अभिप्राय यरापाल के सम्बन्ध में कोई बुराई नहीं करना है। आखिर दल से निकाल दिये जाने से पहले वह भी तो दल का एक सम्मानित व्यक्ति था और केन्द्रीय समिति का सदस्य भी । आजाद की मृत्यू के पश्चात उसको आजाद की महा-नता को भूला कर अपना बङ्प्पन दिखाना शोभा नहीं देता। ठीक है, वह आज भारत के बड़े और माने हुए लेखकों में से एक है। उसका सम्मान उसकी पस्तकें जनता से कराती हैं। मुक्ते भी हर्ष होता है जब मेरे एक साथी की प्रशसा लोग करते है। जब वहीं मेरा सम्मानित साथी अपने एक आदरणीय सायी ही नहीं बल्कि नेता को जनता की दृष्टि में गिरा कर स्वय को ऊचे पद पर बिठाने का प्रयत्न वरता है तो मुक्ते और मेरे अन्य साथियो का दुखित होना स्वाभाविक ही है। यदि मैंने इस पुस्तक मे यहापाल के प्रति भूत से बोई अप-शब्द लिखे हो तो वे यशपाल पर किसी प्रकार का लाखन लगाने के लिए नहीं. उसको जनता की नजरों में गिराने के लिए नहीं दल्कि अपने दुखित हृदय के उदगारी को जनता के सामने रखने के लिए और आजाद की सही तस्वीर को उसके उचित स्थान पर प्रस्थापित करने के लिये ही किया है।

नेहरू जी ने पण्डित जी का सन्देश गाधी जी तक पहुँचा दिया । गाधी

जी ने लार्ड इरविन से भी पहा, परन्तु लार्ड इरविन ने हस्तक्षेप परने में इवार गर दिया।

इन्ही दिनो पण्डित जी ने निर्णय किया कि मुरेन्द्र पाण्डे और यशपाल स्त जाए और यहा से प्रान्तिनारी आन्दोलन की विद्याए सीन कर आए। उन दोनों के लिए रपया भी एकतिन करना आरम्भ कर दिया। परन्तु भाग्य में तो पुष्ठ और ही लिया था।

# पंडित जी की मृत्यु और वीरमद्र तिवारी

अक्तूबर १६३० तक पण्डित जी रामचन्द्र मसदी के साथ उनके आर्य-समाज वाले निवासस्थान पर रहते रहे। उस मास मे मूसही काग्रेस आन्दोलन में जेल गए और फतेगढ़ जेल भेज दिए गए। उन्हीं दिनों वीरभद्र तिवारी भी विसी न किसी प्रकार कार्यम आन्दोलन में जेल चला गया । शायद पण्डित जी को शस्त नहीं देना चाहताथा। हो सकता है उसे यह भी सन्देह हो गया हो कि पण्डित जी किसी भी समय उसको मार या मरवा देंगे। पण्डित जी ने उससे कच्छी वाले मनी एक्शन में भाग लेने के लिए कहा था। पर एक दिन पहले ही वह जेल चला गया था। फतेहगढ जेल में सी आई डी के अफसर उसमें वरा-बर मिलने आते थे। श्री रामचन्द्र मसदी के कथनानुसार नवस्वर की किसी ऐसी एक मुलावात के परचात, जो शायद नाटबाबर ने की थी, तिवारी ने मुमही में कहा कि उसको पता चला है कि कैलाशपति पकड़े जाने के बाद ही सुलवानी गवाह बन गया है और उसने बीरभद्र तिवारी का नाम भी लिया है। बीरभद्र ने मसही के द्वारा अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने शरभनाय डी एस पी सी आई डी बी मिलने के लिए फतेहगढ़ बुलवाया। [यह पत्र मसही ने पढ़ लिया था। यह उन्हीं का बयान है) । शम्भूनाय आया, दोनों की भेंट हुई और बुछ दियो पश्चात् तिवारी मलाका जेल से छोड दिया गया। यह सारी न हानी में श्री रामचन्द्र मूसही की उनके अपन ही शब्दों में लिख देना चाहता हु ,

"जब में (मुसद्दी) फैंडाबाद जेन में या मेरे पास वीरभद्र भी इसी जेल में या। अचानक एवं दिन उनसे मिलने के निए कोई वडा सी० आई० हीं० का अप छर आया जो गायद नाटयावर था। यो तीन दिन तव इस मुनाकान के बाद वीरअद परेशान से ग्हे। पूछने पर पता चला नि मैलारापित सुलतानी गवाह (अपूपने) हो गया है और उसने वीरअद वा नाम भी लिया है। वीरअद का अविष्य स्था होगा यही बान उनको परेशान कर रही थो। युद्ध दिन बाद उसने मुक्ते एक पाणव वा दुवा नुद्ध तिरअद र स्पित्त विषय कि में उसे पिरा प्रमार मुलाकात के दरिमयान में (अपनी पतनी के गाय) अपनी पतनी वारा उनके पर उनकी पतनी को पहुचवा दू। बीरअद पर दुद्ध स्थेह होने से मैंने वह कागज पद्ध। उसमें उन्होंने तीन-चार लाइने अपनी पतनी को मित्री थीं 'भैरी विताब आले से हटा देना और शाभू (अस्मूनाव, डी) एम थी। सी। आई. डी.) से मह देना मुभसे जरूर मिल सें '' इसके होनीन दिन बाद ही फिर उनको जेल के काटक पर बुलाया गया और पता चला कि उनकी तवदीली हो। गई है। वीरअद को फंजावाद जेल से मलाका जेल से लागा गया। उस जेल में मंग्राम्यन भी या। वैद्यान्यायन के कथनामुखार मताका जेल में भी सी। बाई इस्टेग्डर सम्भूताय वीरअद की पत्नी वो लेकर वीरअद से मिला था। उसी के परवात्त वीर से हि दिया गया था।''

(देखो इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट)

यह तबदीली मलाका जेल में हुई थी जहां से तिवारी की छोड़ दिया गया था।

तिवारी का कैलाशपित के मुख्तानी गवाह वनने के शीघ ही बाद जेल से छूटना पण्डित जी वो सन्देहजनक रागा। वह तो आशा कर रहे थे कि विवारी पकड लिया जाएगा। उन्होंने वैद्यम्पायन, पाण्डे, यवापाल आदि सभी को तिवारी को और से नेतावनी दे दी। परन्तु स्वय यही विद्वास करते रहे कि तिवारी उनको भगी धोखा नहीं देगा। परन्तु उनको अपनी मृत्यु से पहले एक और आधात न्यना या। वह या वैशम्यायन की गिरफ्तारी। यह भी मैं श्री मुताई के अपने ही सब्दों में लिख रहा है

"में जेल से इंट कर कलकत्ते गया और वहा से लौटकर १० फरवरी १८३१ को काकपुर आया । उसी राज अवानक वैशाम्पायन घर आया और कहा कि मुफ्ते सुबह ४ वर्ष चठा देना जिससे में तबने ही चला जाऊ, क्योंकि वीरमद्र आपसे मिलने जरूर आएगा और में नहीं चाहता कि मेरा कानपुर आना वसे मालम हो। वैद्याम्पायन सुबह ही चले गए और उसके कुछ देर वाद ही वीर-मद्र आए। उस समय लगभग ९ वर्ष प्रातः काल का समय था। मैं सी रहा या कि आकर बीरभद्र तिवारी ने फुकारा। जागनर मैंने पूछा कहो, क्या बात है। बोले आज रात को कोई मुक्ते पूछने या मिलने तो नही आया था। मैंने कहा नही। फिर पूछा क्या कोई साथी तुम्हारे घर ठहरा है, यह जूते किस के रखे है। मैंने कहा कोई भी नही ठहरा है और यह जूते तो मेरे है। इस पर बीरभद्र कमरे के भीतर आए। सब और अच्छी तरह से देखा किन्तु उस कमरे में तो कोई सो नही रहा था। देख-दाख कर लौट गए।

"वैशस्पायन का दोपहर का खाना मेरे भाई शिवशकर के यहा था और हम सब दो-हाई बजे तक गप खडाते रहे। हम लोगों के पूछने पर वैश्वस्पायन ने कहा कि पण्डित जी की हमसे मुलाकात शीष्ट्र ही होगी। उसी दिन साम को मुना कि वैश्वस्पायन कुली बाजार मे पकडे गए। हो सकता है कि यदि बैंगों मायन न पकडे जाते तो पण्डित जी को हम लोगों के कलकत्ते से लौट आने में सुक्ता मिल जाती (उन दिनों पण्डित जी दिल्ली में थे) और वह कानपुर आ जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता।"

उधर पण्डित जो को मालूम हो गमा वि गाधी जो ने लाई इरिवन वे सामने भगतिसह आदि की मृत्यु दण्ड को रोकने वा सुकाव अधिक वल वे साथ गही रखा । उन्होंने तो केवल यही वहा था कि समस्त देश में भगतिसह के प्रति बहुत बडी सहानुभूति उत्पन्न हो गई है और यदि वह (महात्मा गाधी) उनके मृत्यु दण्ड को आजन्म कारावास में नहीं बदलवा सके तो सम्मव है कि कराची कारोम, जो रह मार्च को होने वाली थी, उनके विरुद्ध चली जाए और गाधी-इरिवन समक्तीत को दुकरा दे। उस पर लाई इरिवन ने उत्पत दिया था वि वह कानून द्वारा किये गये निर्णय में हरतिबोप नहीं बरेगा परन्तु इतना प्रवस्य कदश्य कर देगा कि उन तीनों को फासी वाग्नेस के अधिवेशन से पहले ही जाय। इस परमहास्था गाधी सुप हो गये थे।

पण्डित जी को गांधी जी के इस प्रवार के रवेंग्रे से अस्यन्त दुख पहुँचा। उन्होंने २१ फरवरी को इलाहाबाद में उन मब दल के सदस्यों की, जो इस ममय बाहर थे, एक बैटन बुलाई। वे लोग २४ फरवरी को दिल्ली से वालका हावडा मेल में इताहाबाद गयं। गांधी जब बानपुर स्टेशन पर यो तो कुछ साथियों ने बीरमड को वहा देखा। उन्होंने पण्डित जो को सतन किया, परन्तु पण्डित जी ने यह बहु कर टाल दिया कि वह तिवारी से हरने वाले नहीं है।

इलाहाबाद में २६ फरवरी को बैठन हुई, उसमें क्या निस्चय हुआ यह तो मुक्ते पता तही चला किन्तु समयान और मुगदेद राज के कथनानुसार जो उत्मोने मुर्भे १६६२ मी जायरी में बताया था, (उस ममय मेरे उत्तर हिन्सी पह्मय अनियोग चल रहा था और में बीमार होने में नारण जमानत पर था) पण्डित जी ने उन रोगों मो २७ परमणे भी मुबह आठ बने अन्मेंट पार्म में बुलावा था। तीनो मया आठ बने एक प्रित हुए और एक बड़े में रूम में नीने पराममं परने लगे। रम मुंध से १४-०० गज हूर पार्म ने अप्तर एव मड़व थी। मड़ा में साथ हो एक माला था जिसने हुए गार्म में पार्म दिया जाना था। उस नाले के नाथ पार्म में नीमा भी दीयार थी और दीवार के वाहर एविन विस्थियत निजन मो जाने था तीन में हम हम में दे बहर एविन विस्थियत निजन में जाने थाली महार थी। यह मड़व मटडे इलाहाबाद में आती थी। ये तीनों उसी सहम थी और सुग वियं बैंटे थे।

यहा में यह बता दू वि जो मभा पिछत जो ने २६ फरवरी को बुताई थी वह कुछ परामर्जी में परचात भग हो गई थी। उस मभा में क्या निरचय किया गया था यह तो मुझे जान नहीं हो तथा, परन्तु इतना सुसीता दीदी में मानूम हुआ था कि अधिकतर सभी नदस्य अपने-अपने स्थानो को भौट गये थे केवन पण्डित जी, यहपान और मुरादय राज इक्षाहाबाद में रह गये थे। इन्हीं दोनों को पण्डित जी ने २७ फरवरी के प्रांत काल अरमेंड पार्क में बुनाया था।

लगभग माढे आठ बजे यमपाल ने पण्डित जी यो बाहर वाली सडक की ओर सचेत कर कहा, "भैया देखो, धीरभद्र तिवारी साइक्लि पर जा रहा है।" पण्डित जी ने उसे देखा और कहा, "शायद उमकी मीत उसे यहा सीच ताई है।" पाच मिनट बाद यहपाल तो साइक्लि पर बैठ चलता बना और पण्डित जी सखदेव राज से बात करने के स्थासन हो गए।

यहा मैं फिर एक बार रामचन्द्र मुसद्दी की सहायता ले रहा हूँ।

"२६ फरवरी नी रात को मैं एव बारात में बनारस जाने के लिए नानपुर नेण्ड्रल स्टेशन पर अनेक बारातियों के साथ लेटा हुआ था। रात के लगभग ११ बजे मैंन देखा लोई नयेटे थीराब तिबारी आ रहे हैं। उन दिनों दल के क्रोग उनके सहाक रहते थे। एम आने पर मैंने एडा किलारी औ सहा चल रहे हैं। उत्तर मिला यही जरा नाम है। मैंने कहा घर वी बारात बनारस जा रही है, कोई लास काम न हो तो चली। बारात हो आओ। उत्तर मिला, अच्छा चल चलेंगे। गाडी आई वह हमारे साथ ही डिब्टें में बैठ गए।

"इलाहाबाद स्टरान पर गाडी रुकी । सतर्कता की दृष्टि से लेटे ही लेटे

मैं डिब्बे को देख रहा था। वीरभद्र चुपके से उठे। लोई से मुह लपेट ितया और किसी से एक शब्द नहें विना वह चुपके से उत्तर गए। मुक्ते उनका इस प्रकार कला जाना अच्छा न लगा। २५ फरवरी की प्रात समाचार-पन हाथ में आया। देखा बड़े भैदा अरफीड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए बुक्त गए थे। दिल बैठ गया। कानपुर आने पर बात चली तो लोगों ने बताया धीरभद्र अस्तीकार करते हैं कि वह २७ फरवरी की इलाहाबार में थे। मैं सोचने लगा इस नूर सयोग को वया कहू।"

मुक्ते अपने सूनी संभी पता चला था कि वीरमद्र २७ फरवरी की प्रात इलाहाबाद स्टेशन से अरुकेड पार्क होता हुआ एक कटडे के मकान मे चला गया था जिसमे ठानुर बरेशवर्रिसह डी एस पी सी आई डी रहता था। वहां उसकी तिवारी ने पण्टित जी के इलाहाबाद में उपस्थित होने की सूचना दी थी।

#### पण्डित जी की वीरगति

लगभग ६ वजे प्रात वाल वा समय था। पण्डित जी उसी वृक्ष के नीचे सरादेव राज स बातचीत बरने मे व्यस्त थे । देखा उनसे ३० गज की दूरी पर े अन्दर वाली सडव पर एक कार आ वर ठहरी । उसमे से दो अग्रेज और चार सिपाही नीचे उतरे। तीन भारतीयों वे हाथों में बन्दूवों थी। इन सभी ने ऊपर मी ओर वृक्षों मो देखना आरम्भ निया और घीरे-घीरे इधर-उधर फैलने सर्गे। पण्डित जी उनको एकटक देख रहे थे । सुखदेव राज से बोले, शायद शिकारी हैं। फिर उन्होंने देशा कि एवं भारतीय जिसके पास बन्द्रक सही थी, कार के पीछ बैठ गया । तीन भारतीय जिनवे पास बन्दूवें थी, दो ओर उनको घेर कर वृक्षों की आड में सड़े हो गय । पण्डित जी सतक हो गय । यह सतकता और भी बढ गई जब उन्होंन उस अप्रेज की अपनी ओर बढता देखा । उसका दाया हाय उसकी कोट की पाविट में था । पण्डित जी को आभाम हो गया । उनका मोट पास ही पढ़ा या जिमनी पानिट में उनवा ३२ बोर का बेब्लेस्नाट पिस्तील था। उन्होंने आहिस्ता स योट यो गीचा और पाविट से पिस्तील निकालना पाता इननी देर में वह अग्रज, जा नाटबावर था, बेचल १० गज दूर रह गया था। उसन एकदम संज्य संहाय निवाल पण्टिन जी पर मोनी पतार्द और बाद म करा, "तुम कीन हो ?" गोती पव्टिन जी की जाय मे तमी । परन्तु मानी समने तक उन्होंने भी अपना विस्तीत निकास लिया था

और उनकी भोनी भी ठीव उनी ममय चनी। नाटवाबर भाग पर एव वृक्ष के पीछे छित गया। उत्तर मण्डित जी भी निमय पर उस वृक्ष के पीछे हो गये। परमु उन पर अब तीन ओर ने गोलिया चन रही थी। उन्होंने तो अपना प्येय उम अबेज को ही बनाया हुआ था। तीज स्वर में बहुते जाने ये "मैं हिन्दुस्तानी पुस्तों पर अपनी गोलिया नष्ट नहीं बस्ता।"

इस महबड में मुखदेन राज मोली बनाता हुआ निकल भागा। मोलियों की ध्वित सुन कर लोग बड़ी सहया में एक त्रित हो गये थे। दुलिय उनसे यहीं, कह रही भी कि बहुत बड़ा और भयंगर डाजू है। मुसदेव राज भीड़ में पुन गया। बहा एक पुरुष की मादीं कि धीती, उसते किरोध किया, उसते अपना दिवादवर दिसाया बहु भयभीत हो गया और साहकित पर बैठ रकू पक्कर हो गया। यह साइकिल उसने उसने मानिय की बाद में सीटा दी थी।

उपर पिष्ठत जी पर गोलियों थी बोह्यार जारी थी, परन्तु पण्डित जी तो नाटवाबर पर घडाघड गोलिया चला रहें थे। जब नाटवाबर वे पिस्तील की मेगडीन खाली हो गई तो उसने अपने पालिट में से दूसरी मेगजीन निवा-लगी चाही। उसवा पत्था गुछ अदा में बृद्ध भी ओट से बाहर प्राग्या। पण्डित जी ने तह से उस पर गोली मार दी जो उसने पत्थे में लगी। नाटवाबर की फिर हिम्मत नहीं हुई वि वह अपनी पिस्तील दोवारा भरे। उसे यह भी डर या वि नहीं पण्डित जी उसनी और से गोली न चलती देल उसके सामने बा उसवी हाथ से ही न मार दें।

गोलिया चलते हुए १७-१६ मिनट हो चुने थे। टानुर बदोशर सिंह, जो कार के पीछे से गोली चला रहा था, नाले मे जतर, पण्डित जी की बाई और नरसरी ने पीशे दे पीछे दिल उनपर गोली चलाने लगा। पण्डित जी ने गोली का नेवल पुजो देखा और उसी पुर पर एन गोली छोड दी। गोली टानुर साहव ने जबडे पर लगी और वह तो 'हाय मर गया, हाय मर गया' चौराता हुआ अपने दूटे हुए जबडे को अपने हाय मे लिए हुए अपने कटडे वाले मना में लीट गया।

इचर २१ भिनट से गोलिया बच रही बी। परिष्ठत जी वे पास भी मेगजीन समाप्त हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि केवल एक ही गोली बची है, तो अपने हढ निरुचय के अनुसार कि वह कभी जीते जी पुलिस के हाथों मे नहीं पढ़ेंसे, उन्होंने अपनी अन्तिम गोली अपनी कनपटी पर लगा, छोड़ ही और उनकी पवित्र तथा महान आस्मा अपने नाशवान सरीर के चोले को छोड़ कर



आजाद २७ फरवरी १६३१ को अल्पेड पार्क मे पुलिस से सडते लडते अन्तिम गोली अपने मरतक में चलाने के पश्चात्।

प्रकृति के अशो मे जा मिली। छोड़ गई केवल एक नाम, जिसको स्मरण करके माताए अपने पुत्रो को कहानिया सुनाएगी कि इस भारत देश मे सर्दैव ही ऐसे सुपुत्र पैदा होते रहे हैं जिनको अपने जीवन से अधिक अपने देश दी स्वाधीनता से प्रेम या और जो उसकी स्वाधीनता के प्राप्त करने मे अपने सुल, अपने रिस्तेदार, अपने सगी-साधी, यहा तक कि अपने जीवन का बिलदान करते भी हिचकते नहीं थे।

पण्डित जी की ओर से गोलिया आगी बन्द हो गई थी। परन्तु पुलिस को अम या कि पण्डित जी जान कर गोली नहीं चला रहे हैं। उनका अम ठीक ही या। वे जानते थे कि उनकी गोलिया पण्डित जी को नहीं लगी थी। वे यह स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि पण्डित जी अपनी गोली से ही बीर गित को प्राप्त हो सकते थे। पुलिस ने हियायांचन्द पुलिस का जरवा बुला भेजा या। इन लोगों ने पडितजी को लेटा देख सोचा, यह भी कोई चाल है। उन्होंने उनके मुतक बारीर को अपनी अनिगनत गोलियों का नियाना बनाया, मानो पूर्टिंग की प्रेविटस कर रहे हो। फिर भी पण्डित जी लेटे हीं रहे तो वे चीरे-धीरे उनकी ओर बढ़े। पण्डित जो को मरा हुआ देख उनके दाव को उठाया। उनके द्यारा के लगभग सभी भागों में गोलिया लगी हुई थी परन्तु केवल एक ही गोली का निजान या जो उनकी चनपटी के पास बा और वह उनकी गोलियों ना नहीं था। दाव को एक स्टेवन वैंगन में रख वहा से पीस्ट मारटम के लिये न गये। जिस हुख के पीदे ना रहाबाद दिया हुआ था उसमें १९३२ में मैंने स्वयं पण्डित जी की गोलियों के २१ निद्यान वेंसे थे। वे सभी पास-गास वे जिससे पण्डित जी की निदानों वाली का अनुमान किया जा सकता है।

इधर जनता को भी जात हो चुका था कि पुलिस की मुठभेड डाकू से नहीं बीर चन्द्रसेक्षर आखाद से हो रही थी। वे अधिक सस्या में बहा जमा हो गए। इससे आगे का हाल मैं प० शिविनायक मिश्र के सब्दों में उद्धत कर रहा हूं। मिश्र जो आजाद के सम्बन्धी थे और बनारस में रहते थे। बही पजाबद उनसे पहले छात्रावास के समय और फिर बजातवास में भी कभी-कभी मिलते रहते थे।

मिथ जी ने लिखा है

"२७ फरवरी सन् १६३१ को जब श्री चन्द्रशेलर आजाद इलाहाबाद के अल्फड पार्क मे पुलिस से एकाकी युद्ध करके सहीद हो गये तो रात को इलाहाबाद मे एक सज्जन, जो गांधी आश्रम के कार्यकर्ता थे, मेरे पास आये / उनको स्व० कमला नेहरू जी मे मेरे पास भेजा था। वह रात को ११ बजे मेरे मकान पर आये और बताया कि आजाद शहीद हो गये और उनके शव को लेने के लिये मुक्ते इलाहावाद बुलाया गया है। मै उन सज्जन के साथ सवेरे चार वजे छोटी लाइन की रेल गाडी से रवाना हुआ। जही स्टेशन से मैंने एक तार मजिस्ट्रेट (इलाहावाद) को दिया कि आजाद मेरा सम्बन्धी है, लाभ डिस्ट्रॉय न की जाये। मै इलाहावाद पहुच कर आनन्द भवन गया। वमला जी से पता चला कि लाश पोस्ट मारटम के लिये अस्पताल गई हुई है। अस्पताल पहुचने पर मैंने देखा कि लाश वन्द लारी मे पुलिस के पहरे मे ले आई जा रही है। मैं सीधा डिस्ट्रिय मजिस्ट्रेट के बगले पर गया। उसने मुक्ते सुपरिष्टेड के पास भेजा। पुलिस सुपरिष्टेड के पास जाते हुए देखा है, इतनो जन्दी लाश के अभी-अभी मैंने लाश को लाश में ने लाते हुए देखा है, इतनो जन्दी लाश के अपनाई जा सकती है। तब उसने नार प्रांत पुलिस थाने के दारोगा वो एक पत्र लिख कर दिया कि लाश त्रिवणी पर जलाई जायगी, मुक्ते आलाद के सम्बन्धी के नाते उनकी अन्देविट किया करने दी जाय।

यगले से बाहर निकलते ही पयकान्त मालवीय की कार दिखाई पड़ी। मैं उन्हीं की गाड़ी में उनके साथ दारागज थाने गया। दारोगा जी पथ पढते ही हमारे साथ ही तिवेणी गय। वहां तो बुद्ध भी नहीं था। हम सुपरिष्टण्डेण्ट के वगले की ओर मुडे ही थे कि साइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने हमें बताया कि लाता रमूलावाद गया के किनारे गई है। जब हम रसूलावाद पहुँचे तो चिता में आग लग चुनी थी। हमने उनको सुपरिष्टण्डेण्ट का पश्र दिखाया तब उन्होंने हमें अन्दित्य पित्र में इंडा जब हम रसूलावाद पहुँचे तो चिता में आग लग चुनी थी। हमने उनको सुपरिष्टण्डेण्ट का पश्र दिखाया तब उन्होंने हमें अन्दित्य पित्र मिं सा अजाद को भी सने लगा मुक्ताई, सरीर पी साल जल गई थी। आजाद वो में पहचान नहीं सना लेकिन थे वहीं क्योंनि करार होने पर भी लुन दिखा कर यह कासी आते थे और उन्हें देखने का मुक्ते एवं वार मीचा मिला था।

हमने दोवारा चिना में आग लगाई तब तक पुरणेतमदास टण्डन, श्रीमती बमला नेहरू आदि भी वहा पहुच गये थे। अस्विया और बुद्ध रास मैं एव पीटली में बाघ अपने साथ ले आवा। उस दिन सहर में पूर्ण हडताल थी, जनता में अपूर्व उत्साह था। सावनान काले पण्डे में बाध कर आधाद की अस्थियों वा जञ्जूण निवाना गया। श्री पुरणोत्तमदास वाद में श्री मोहनतास गीनम की जयवहता में मार्वजित्त सभा हुई। बुद्ध वायेसी गही चाहते थे नि आजाद वे सिये हहतान और सभा हो, दमसिए जनूम और सार्वजित्त समा दोनो ना ही प्रवन्य स्ट्वेडेब्ट्स एसोसियंशन द्वारा हुआ या । सभा मे पुरुषोत्तम दास जी टण्डन, कमला नेहरू और भेरे भाषण हुए ।

इस प्रकार यह महान् आत्मा भारतीय स्वाधीनता की लडाई में अपने प्राणों की आहुति देकर जननी जन्मभूमि से उन्हण हो गया।"

श्विवविनायक मिश्र के कथन भी पुष्टि करते हुए ही पद्मकान्त मालबीय ने लिखा :

"यह तो मुफे मिश्र जी से ज्ञात हो ही चुना था कि नाग्रेस की अहिसा नीति और आजाद के फ्रान्तिकारी होने के नाम पर इस विषय में काग्रेस के नेताओं ने उनकी किसी प्रकार की भी सहायता करने से साफ इन्कार कर दिया है। मैं मिश्र जी के साथ पहले कोतवाली पहुचा और फिर दारागज पुलिस थाने पर पुलिस ने जब सही पतान बताया तो हम रसलाबाद की ओर चल दिये जहां हमने एक लाश जलती देखी। हमने पुलिस से आजाद के जले हुए शव की भस्मी ली और अम्युदय प्रेम लौट आए। रास्ते में मिश्र जी ने याद दिलाई कि पूज्य मालबीय जी की इच्छा थी कि स्वतन्त्र भारतीय सेना के महासेनापति आजाद की शान के अनुरूप ही उनका अन्तिम सस्वार होना चाहिए। मैं सोच में पड गया। यहा के काग्रेसी नेताओं के असहयोग की बात मिश्र जी सुना ही चुके थे। बिद्यार्थी सब के जो साथी साथ थे, प्रेस पहचते ही उनके द्वारा मैंने एलान करवा दिया कि विद्यार्थी सध की ओर से शहर मे पूरी हडताल होगी, शाम को ५ बजे भस्मी का जुलूस अम्युदय प्रस से उठेगा और पूरवोत्तमदास पार्क में सभा होगी । देखते-देखते शहर म पूरी हडताल हो गई । ऐसी हडताल कम देखी गई थी । मिठाई, खोचे और पान वाली तक ने अपना कारबार बन्द कर दिया । इक्के, तागे सब बन्द । इधर सशस्त्र पुलिस और घुडसवारों ने जलस के सारे मार्ग को घेर लिया। हर दस कदम पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। मिलिटरी भी बुला ली गई और अफवाह फैल गई कि यदि जनूस निकला तो गाली चलाई जाएगी। मैं सीधा पूरुपोत्तमदास जी टडन के पास गया और उन्हे सारी परिस्थिति बतलाई । उन्होंने मुक्तसे कहा कि जो कुछ मैंने प्रबन्ध किया है ठीक किया है और मुक्ते जलूम निकालमा चाहिए और मैं स्वय भी आऊगा। जन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा, "राजनीतिक मतभेद में समक सकता हू पर मृत्यु के साथ ही सारे मतभेद समाप्त हो जाते है। बाजाद विशुद्ध देशभक्त थे, क्या इस पर भी किसी की मतभेद हो सकता है ? मेरी हिम्मत चौगुनी बढ गई। बलूस चल पडा। सभी लोग नगे सिर और नमें पैर

षे। आरम्भ मे आदमी थोडे थे। पर सड़न पर आते ही देला तो गिलियों में आदमी पटे पडे मे और वह पुलिस की घोडी-सी हरकत होते ही जुलूस में सामिल हो गये। यहा टण्डन जी भी सम्मिलित हो जलूस की अगुवाई करने लगे। पुरुपोत्तमदास पार्क पहुचते-पहुचते जलूस काफी बढा हो गया। पार्क में भी जनता पहले से मौजूद थी।

सभा मे शबीन सान्याल की प्रभंपत्ती ने अपने भाषण मे वहा, "खुदी राम बोस की भस्मी को लोगो ने ताबीज मे रखकर अपने बच्चो को पहनाया था कि उनके बच्चे भी खुदीराम बोस की तरह बहादुर देस-भक्त बनें, में उसी भावना से भाई आजाद की राख भी एक घुटकी लेने आई हूँ।" और फिर तो राख ऐसी जुटी नि बढी मुस्कित से उसका मुख अब काशी ते जाने ने लिए हम लोग बचा पाये थे शायद! बहुत महान् थी यह सभा और इलाहाबाद ने पूज्य मालवीय जी की इच्छानुनार आजाद भारतीय सेना के महासेनापित की सानदार मृत्यु पर उनकी शान ने अनुरूप हो उनके प्रति अपनी अदाजनि अपित की थी।



भारत २० करवरी १६६१ में माळेड पार्क में शमनान मूमि में ने बाने ने पहले

## श्रद्धांजलि

यह या उता थीर का नेवल दस वर्ष का जीवन । वे दस वर्ष जिसमें उन्होंने ब्रिटिस सरकार की जहां को हिलाकर रस दिया था। दस वर्ष—जिनमें एक दिन भी उन्होंने अपने लिए न जीकर देश ने लिए अर्थण कर दिए थे। इन दस वर्षों में ब्रिटिस सरकार ने लालों रुपये ध्यम कर दिए थे परन्तु पण्डित जो का पहीं लगा सनी थी। मुक्ते हमरण है कि जम मैं बानपुर में ४ दिसम्बर १६३० को पण्डित गया था तो नारावाद ने मुक्ते के हम था कि सरकार मेरे नाम से लग्दन में दो लास रुपये वैव में जमा करा देगी और मुक्ते खुपके से सन्दन भी निजया देगी, यदि मैं बेचल पण्डित जी के रहने भा पता भर उसको सत्दन भी निजया देगी, यदि मैं बेचल पण्डित जी के रहने भा पता भर उसको सत्दन भी

पण्डित जी अपने वर्तस्य में अत्यन्त वठीर थे। एव बार जब वह रामचन्द्र मुनाई। वे यहां ठहरे हुए थे और उनवी लड़वी बुगुम जो तायर एव यर्व की
थी, पान ही प्रसी पर पडी गेल रही बी वि पण्डित जी वा पिस्तील अवानक छूट
गया। वहीं पडीतियों को सन्देद न हो जाए, उन्होंने पर वे विवाहों को जोरवेश ने बनाता आरम्भ वर दिया। बुग्ध समय बाद जब भी भागी ने पण्डित और ने बनाता आरम्भ वर दिया। बुग्ध समय बाद जब भी भागी ने पण्डित जो ने और ने बनाता आरम्भ वर दिया। बुग्ध समय बाद जब भी भागी ने पण्डित जो ने से में पूर्ण वि यदि उनकी नहवीं गर जानी तो बचा होता तो पण्डित जो में सम्पन्ता में उत्तर दिया, "होता बचा, मैं तुन्हान पर होत वर पणा जाता और सहसी वो मना में बहा दिया जाता।" अपने बांध्य पाउन के चिए ही उन्होंने स्वामन को मृत्यु दश्क देने का तिष्ठम विचा वा। उन्होंने मो सन्ता औरता ही वर्णमा पाउन में अर्थन वर दिया था। मही वराय पा वि एवं के बाद एर चोट लाते हुए भी और अपने पनिष्ट मित्रो तथा साथियो ने मरने के तुरस्त बाद ही वह किर दल ने सगठन में सलग्न हो जाते थे।

जहा एक ओर यह हड निरुषय और वर्तथ्य पालन में कठोर हृदय थे वहा दूसरी ओर वह स्वभाव में अत्यन्त सरल तथा प्रेम करने वाले व्यक्ति भी थे। भासी में मास्टर रुद्रनारायण को अपना भाई बना उनवी पत्नी को भावज माना और उनवा इस भावज से जब कभी भगड़ा होता तो वह 'भाई' के पास जाते। भाई भी कह देते 'में देवर भीजाई के भगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, आपस में ही निपट लो।' जब भगवानदाम माहौर के यहा आना-जाना हुआ तो उनकी माता को हतना प्रेम किया कि वह भगवानदास से अधिक पिष्ट पिष्टित की की ही अपने बेटे का पान देती थी। कानपुर में उन्होंने श्रीमती भाभी (धर्मपत्नी रामचन्द्र मुसई) और मुसई जी से भी ऐसा ही प्रेम किया वैसे कपने सहित से भी उन्होंने सदा ऐसा ही स्थादत्त से आई-बहित से करते हैं। मेरी अपनी बहित से भी उन्होंने सदा ऐसा ही स्थादत्त रहा जैसा की उनके साथ रखा था।

परिहास भी उनमे यथा माता मे उपस्थित था। एक बार जब मैं होस्टल में मोतीभारा से पीडित था और पण्डित थी मेरे साथ ही रहते थे, हिन्दू कालेज के एक प्रोफेसर मिथा मुफ्ते देखने आए। वह बृढ अवस्था के मेरे पिता के समान थे। उन्होंने आर्खे मूद मुफ्ते सम्बोधित कर कहा, 'निगम, मेरी तुमसे सर्विनय प्रार्थना है कि इस रोग से स्वस्थ होने के परभात मुग्ने अपन प्रवास विवाह कर लेना।' पण्डित जी इस हस्य को देख रहे थे। उन्होंने उसके परभात अनेको बार मुफ्ते प्रोफेसर मित्रा की नकल कर सम्बोधित किया।

बह सायारण बातों के लिए मनुष्य का जीवन नहीं सेते थे। उनका लड़य तो बिटिश सरकार को भारत से निकालना था। जब कौसी में करार अवस्था में रहते थे तो उनका परिचय कुछ ठाकुरों और कुछ सरदारों से हो गया था जो कासी के सभीन छोटी छोटी रियासतो (साल्युकेदारियों) में रहते थे। वे लगभग सभी लोग पण्डित जी का असती परिचय जानते थे। जब उनमें से एक सरदार ने अपने राजा को मारने वा प्रस्ताद रखा तो पण्डित जी ने इन्हार कर दिया। इसी प्रवार वानुसुने हे सभी प्रमाद पर सुन वरने के लिए उन्होंने हरूया करने से सना कर दिया था जबिक इसे एक वध से उनको दल की सहायता के लिए प्यरित गाता में रुपया मिल रहा था।

उनके चाल-चलन के संस्वत्थ में तो में पुस्तक में लिख ही जुका हूं। उसकी पुष्टि एक और घटना में होती है जो उन्होंने बताई थी। मासी के समीप एक ताल्लुकेदारी (रियासत) में बह एक सरदार के साथ रहते थे। यह सरदार भी उनने असली रूप से परिचित्त था। एक दिन पडिन जी सरदार के साथ एक झूटिंग में भाग लेने के लिए गए। वहा का राजा भी आया हुआ था। वह पडित जी की नियानेवाजी से बहुत प्रभावित हुआ और उनने अपने महल में बुलाया। पण्डिन जी वहा आने-जाने लगे। उस राजा की अप्राकृतिक किया का व्यसन था। पण्डित जी हृस्ट-पुग्ट तो थे ही। राजा का च्यान उनकी और आकर्षित हुआ और उसने पण्डित जी से अप्राकृतिक किया करने के लिए कहा। पण्डित जी कुछ बहाना बना बहासे सरदार के घर लोटे और उसको सारी कहानी सुना राज्य से बाहर चले गए। जब सरदार ने उनको यह कहकर रोकता चाहा कि राजा उनको धन देगा तो उन्होंने नहा, "हमारा दल आदर्शवादी जानितकारियों का दल है, देश भक्तो ना दल है, आचारहीनो का नही है। यदि हमें पैसे नही मिलेंग, तो हम लोग भूसे ही मर जाएंगे और यदि पकरे गए तो फासी भने ही चढ़ जाएंगे परन्त ऐसा प्राण्या कार्य हम लोग कभी नहीं करेंगे।"

ऐसा भी नहीं था कि मभी सरदार उनके सच्चे साथी या सहानुभूतक थे। इन्हीं सरदारों में एक ऐसा था जिसके यहा पण्डित जी प्राय अपनी फरार अवस्था मे ठहरा बरते थे। उसको जब यह जात हुआ कि पण्डित जी के पकड-बाने से उसे इस हजार स्पए मिल जाएगे तो उसने अपने नौबर को साथ मिला पडयन्त्र रचा। पण्डित जी को रात की ऊपर की मजिल के मकान में सुला दिया और नौकर से बहुबर कि पण्डित जी भागने न पाए, स्वय भासी पुलिस मी बुनाने चला गया। नौकर मे यह विश्वासधात नही देखा गया और उसने गुप्त रूप से पण्डित जी को सबरदार कर दिया। पण्डित जी रात को बारह बजे पिछली लिडनी में लगभग बीम गज की ऊचाई से पीछ सेत में कुद. रानों रान जगल में चलकर पन्द्रह मील दूर निवान गए। उनके पास न पैसे थे और न हो क्पडे। केंबल एव घोती और क्मीज पहने हुए थे। हा उनका पिस्तीत उननी घोती की गाठ में अवस्य दिया था। परद्रह मील चलने के परचात् जब वह सटव पर चन रहे थे और यह भी नहीं मानूम या कि वह गडक उन्नो किम ओर ले जा रही थी, उनका पीछे से एक थम के आने की ष्यति आई। यह बग कुछ आग जावर रव गई और उसम ने एक सिम व्यक्ति बाहर आ पण्डित जी भी ओर चता । पण्डित जी मनवं हो गए और उन्होंने रिम्तीत हाथ में से तिया । गीचा यदि प्रतिम पा आदमी होगा ता उत्ते अपने बचाद में गानी मार देंगे। पररतु जब सरदार जी जाने समीप आए तो उन्होंने

पिज्त जी वो प्रणाम विया। पिज्त जी उनवो पहचाने तो नहीं परन्तु प्रणाम वा उत्तर प्रणाम से दिया। सरदार जी ने पिज्त जी से पूछा कि वहां जा रहे है इस जगल में अवेले। बोले, 'दुछ पता नहीं।' सरदार जी ने वहां कि वह मानपुर जा रहे हैं और पिज्त जी वो भी आग्रह वर अपने साथ ले लिया। यही नहीं सरदार जी वे पास जितने उस समय पैसे थे वह उन्होंने पिज्त जी को आग्रहपूर्वन दे दिए। यह सरदार जी पिज्त जी को भासी से जानते थें।

वेयड॰ होना तो पण्डित जी वी आदत मे शामिल या। एक बार वानपुर मे जब वह सम के खोल बनाने वी दो फैक्टरिया चलाने मे सफल हो गए तो उन्होंने एक फैक्टरी या पता पुलिस वो दे दिया। जब पुलिस बहा धावा मारने पहुची तो आप सडक पर खडे उनका तमाद्या देखते रहे। कानपुर के थाने में जाकर स्वय ही अपने पनडे जाने में इनाम का इस्तहार देख आये और दो पुलिस आफिसरों ने मजान भी कर आये।

श्रीप्रकाश जी में उनके सम्बन्ध में लिखा है, "यो तो सस्हृत छात्र समिति के सभी सदस्य प्रशसा के पात्र थे परन्तु कार्यक्षमता और निर्भीकता में चन्द्रशेखर आजाद का कोई समकक्ष नहीं थां।"

पण्डित जी को गाना गाने या सुनने का शौक नही था । समय ही कहा था जनने पास इन बातों के लिए । कभी-कभी वह जुर्दू के कुछ शेर कहा करते थे । जनमे से जो मैंने जनके सुह से सुने थे, वे यह थे—

> "दूरी हुई बोतल है दूटा हुआ पैमाना । सरकार तुमें दिखा देंगे ठाठ फलीराना॥" "शहीदो भी चिताओं पर पड़ेंगे खाल के ढेले। बतन पर मिटने बाला का यही बाकी निशा होगा॥" "दुस्मन की गीलियों का हम सामना करेंगे। आखाद ही रहे हैं आजाद ही मरेंगे॥'

और सचमुच ही वह जब तक जीवित रहे आजाद रहे और आजाद ही मरे। मैं इस वीर की छोटी सी जीवनी को किव स्थामपाल सिंह की आहुति से ही समाप्त करना चाहता हूं। उन्होंने १९४४ में ठीक ही लिखा था—

"स्वतन्त्रता रण के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम । नहीं जरूरत स्मारक की स्मारक है खुद तेरा नाम ॥ स्वतन्त्र भारत नाम के आगे जुडा रहेगा तेरा नाम । भारत का जन मन गण ही अब बना रहेगा तेरा धाम ॥"



२१ वर्षीय आश्राद मास्टर रडनारायम् **र पर** सीसी म

## परिशिष्ट-१

आजाद की मृत्यु को लगभग २८ घर्ष बीत गये। विश्वासघात ही उनकी मृत्यु का कारण था, इसमे तो किसी का भी मतभेद न था बौर न अब ही है। यह विद्वासघात किसने किया था, इसमे भी १६३१ या १६३२ मे लगभग सभी साथियो की नजरें वीरभद्र तिवारी पर ही थी। कानपुर में तो उस पर दो बार इसी कारण गोलो भी चलाई गई थी परन्तु दोनो ही बार वह बच गया था।

कुछ समय परचात् दल तितर-बितर हो गया और कारागार से छूटने पर सभी सदस्य अपने-अपने धन्यों में लग गये।

परन्तु तिवारी जो कानपुर छोड उरई चला गया था, जानता या कि विस्वासपात का कलक उसके ही माथे था। कई वर्ष बीत जाने के परचात् उसने थी ललनप्रसाद व्यास हारा अपने बचाव मे एक लेल लिखवाया। यह तो असम्बन्धस्य ही प्रतीत होता है कि व्यास जी ने स्वयं ही यह लेख लिखा हो। इस लेख का उत्तर वैदास्पायन (अब स्वर्धीय) ने हिन्दुस्तान साप्ताहिक मे दिया।

द्यानद यह मामला यही समाप्त हो जाता परन्तु यदापाल ने वैदाम्पायन के उत्तर मे धर्मेशुग मे पाच लेख लिने जिनमे लेखक ने विवारी को निर्दोप ही ठहराने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि अन्य नी-रस सापियों के नाम लेकर उनपर सन्देह प्रवट किया । इन लेखों में उसने अधिकनर पुलिस आफिनरों के वयानों पर ही विदवास विवा है। यक्षपाल के इन लेखों का मेरा उत्तर 'दिनमान' ३ और १० दिमम्बर १९६७ में छपा था। वह लेख इस परिशिष्ट में दिया जा रहा है—केवल उतने ही भाग को जो इस पुस्तक में अन्यत्र नहीं आया है।

यशपाल ना मेरे लेख ना उत्तर 'दिनमान' १४ अर्भल १६६६ में छपा या। उसने मेरे लेख में उठाये गये १२ नारणों में से एक का भी उत्तर न दें मेरे लेख को मिथ्या ठहरा दिया था। जो पाठन यशपाल ने उत्तर नो पढना चाहे वे 'दिनमान' नो देख सकते हैं।

वीरभद्र तिवारी का भी लेख 'दिनमान' २१ अप्रैल १६६६ में घ्या था, वह में इस परिशिष्ट में दे रहा हूं। इससे पाठनगण को मालून हो जायगा कि उनके कथन में कितना तथ्य है। यह बात तो उतने मान ही ली है कि २७ फर में गा और भाइकिल पर भी गा था था। परन्तु उसने यह नहीं लिखा कि कैनाशपित के ज्यानों के परचात, जिसमें उसके सम्बन्ध में भी लगभग पूर्ण उत्लेख था, वह पकड़ा क्यो नहीं नया, हालांकि विवचरण पकड़ा जा पुक्त था। उसने यह भी नहीं निक्सा कि केल से छूटने के परचात वह अझात हो गया।

इसी परिशिष्ट में 'दिनमान' में छपे कुछ पत्र भी दिये जा रहे हैं।

## [चन्द्र शेखर आजाद की मृत्यु : जिम्मेदारी किसकी

अमर कान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद इलाहाबाद,मे जिस गोलीकाण्ड मे मारे गये उसके पीछे किस व्यक्ति का विश्वासघात था, आजाद के भूतपूर्व सह-योगी इस सवाल को पुराता पड गया मानते थे। लेकिन उपन्यासकार यशपाल ने अपनी एक लेख माला द्वारा बीरअद्र तिवारी की सफाई की पैरवी करके इस मुद्दी सवाल को फिर जिला दिया। इतना ही नहीं, अपने मुबक्तिक की समाई मे उन्होंने अपने कुछ उन सहकमियो को भी लाखित किया जिन्हे कान्तिकारी समाज सम्मान की हॉट्ट से देखता रहा है। इन व्यक्तियों मे विश्वताय वैद्यामायन भी थे, जिनकी मृत्यु कुछ दिन पहले रायपुर मे हो गई। दिखाए 'दिनमान' १२ नवम्बर, १९६७)।

यशपाल की लेखमाला 'धर्मगुग' में छपी थी और यह उचित था कि उनके अभियोगों का खण्डन या कि मामले से सम्बद्ध अन्य सामग्री वा प्रकाशन वहीं हो, लेकिन आजाद, यशपाल और वैशम्पायन के सहयोगी नन्दकियोर निगम (दिस्ली पड्यन्त वेस) वा लेख 'धर्मगुग' ने नहीं छापा। इससे पहले स्वय वैश- म्पायन ने यशपाल के लेख के जवाब में एक लेख धर्मगुग को भेजा था, लेकिन वह लीटा दिया गया, ऐसी सूचना हमें मिली है। वयोकि विश्वासपात का अमियोग न केवल कुछ दिवगत व्यक्तियों की प्रतिष्टा से सम्बन्ध रखता है, बिल्क प्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास के सदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रस्त है, इसलिए श्री निगम का सस्मरणात्मक लेख एक दस्तावेज के रूप में यहा प्रवाशित किया जा रहा है। —सo]

मुद्ध दिन हुए, मैने यक्षपाल लिखित चार लेख घर्ममुग मे पढे थे। इन लेखों का अभिप्राय इस बात को प्रमाणित करना था कि वीरभद्र तिवारी पण्डित जी की मुख्य के लिए दोषी नहीं हैं। यद्यपाल ने तो कितने ही ऐसे नाम गिना दिये जिनमें से किसी को भी पण्डित जो की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठह-राया जा सकता है।

यत्तपाल भेरे साथी रहे हैं। २२ दिसम्बर १६२६ से नवम्बर १६३० तक वह मेरे घर पर भी आते रहे हैं। उसके बाद भी हमारा परस्पर स्नेह बना हुआ है, यद्यपि कई वर्षों तक हम एक-दूसरे से मिल नहीं सके। कम-से-वम मेरे हृदय मे तो उनके लिए उतना ही प्रेम है जितना पहले था। मेरे पास यह सप्तेह करने का भी कोई प्रमाण नहीं है कि उन्ह नेरे प्रति कोई नाराजगी है। अत जो कुछ में लिख रहा हूं उसमे उनका विरोध करने की भावना लेश-मात्र भी नहीं है। मेरा तो यही प्रयत्न है नि जिस प्रकार उन्होंने अपना मत स्थान विया है, उसी प्रकार में उन तथ्यों को लोगों के सामने रख दू जो मुक्रे मान्नम हैं।

जिन दिनो आजाद मेरे साथ रहते ये उन दिनो बभी-सभी यह अपने मानितवारी दल में सम्बन्ध में अपने अनुभव और अपनी आपबीती मुनाया करते थे। तीन महीने के भीनर उन्होंने अपनी लगभग मारी आपबीती मुना दी थी। इन मनते मैंने लिपबढ़ बर तिया है, जो पुस्तकावार आजाद को जीवनी वे उप में सीझ ही पायत में मानने आ जायगी। इस तिय में तो मैं विचन चीरभद्र ने गम्बन्ध में ही लियाना चाहता है। उसर जो बुद्ध तिया गया वह केवन इस साव को प्रमाणित करने के लिए कि मेरा मम्बन्ध दल वे नगभग मभी प्रमुख ने नाओं से था, जिनने यसपाल भी आते हैं और जो बुद्ध में निसर रहा हूं बह वेयन मुना-मुनाया या मनगबन्न नरी है।

धीरभद्र को मैंन पहली बार २० दिनम्बर, १६२६ को देगा था, जब यह होम्टन के मेरे नमरे मे बुनाई गई बैटन मे भाग लेने के लिए बानपुर मे जामें थे। परन्तु उस समय उनसे मेरा परिचय नही हुआ या। दूसरा सम्पर्कं पाच महीने बाद हुआ था, जब कानपुर से उन्होंने मुक्ते सन्देश भेजा था कि इत्लेण्ड से नॉटबाबर नामक एक उच्च सी. आई डी. अधिकारी वाइसरॉय की ट्रेन पर वम फॅकने के मामले की जाच करने दिल्ली आये हैं और रोशनआरा रोड पर 'विलक्षसा' नगले मे उहरे हुए हैं। तीसरी बार उनकी चर्चा अगस्त १६३० के अन्त मे कंताशपित ने मुक्ते की और बताया कि आबाद ने यशपाल को कानपुर बुलाया था और तिवारी पर यशपाल को गोली मार देने का भार साथ पा परन्तु तिवारी ने गोली मारने के बजाय यशपाल को सावधान कर दिया, जिससे यशपाल दिल्ली लौट आये और फिर लाहौर चले गये। कंताशपान निह में सही मारा नहीं हैं जितने तिवारी से।

षौषी बार तिवारी के सम्बन्ध में मुक्ते स्वय आजाद ने सितम्बर १६३० में कानपुर में बताया था। उन्होंने स्पष्ट दाब्दों में मुक्ते कहा था कि तिवारी धोखा दे रहा है और वह दल का काम छोडकर दल के भेद सी. आई. डी. इस्पेक्टर दानभूताथ के द्वारा उच्च सी आई. डी. अधिकारियों तक पहुचा रहा है। जब मैंने उनसे कहा कि स्यों नहीं तिवारी को खत्म कर देते, तो उन्होंने उत्तर दिया कि यू पी. के दल के सदस्यों और आश्रय तथा रूपने देने वाली जाम व ठिकाने केवल तिवारी को मालूम है, जिन्हें वह बताता नहीं। मैं धीरे-धीरे नाम व ठिकाने मालूम कर रहा हूं। जैसे ही मुक्ते पर्याख्य जानकारी हो जायगी, तिवारी को एक पल भी जीवित नहीं रहने दूँगा। परन्तु वह दिन कभी नहीं आया और दल के साय तथा आजाद के विचारों से द्रोह करने वाला आज भी जीवित और खुदाहाल है, समाज में सम्मानित भी है। परन्तु जिस व्यक्ति ने १५ वर्ष की आबु से २३ वर्ष की आबु तक देश की स्वाधीनता की लडाई में अपने को भोक दिया और लडते-सडले अपना जीवन निछादर कर दिया, आज जसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। मुक्ते तो आजाद म वह धेर याद आ जाता है जो वह वार-बार पुनुनुनाया करते थे—

शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे खान के ढेले। यतन पर मिटने वालों का यही वानी निशाँ होगा।।

मैं यदापाल वे इस क्यन से सहमत हूं कि वीरभद्र तिवारी किसी भी 'एक्दन' में भाग लेकर अपने वो फैसाना नहीं चाहता था। यही कारण था कि जब आजाद ने उसे यदापाल को गोली मारने का आदेदा दिया तो उसने बादेश का पालन करने की बजाय यहापाल को आगाह करते हुए कानपुर से वापस लौटा दिया। आजाद ने जब-जब उसे किसी 'ऐक्शन' मे शामिल करना चाहा, उसने कोई-न-कोई बहाना बना दिया। पता गिही ऐसा वह स्वतः की प्रेरणा से किया करता था या सी० आई० डी० इस्पैक्टर शम्भूनाथ के कहने पर। हो सकता है कि आरम्भ में उसने स्वतः की प्रेरणा से ही ऐसा किया हो, विकेन जब कैलाहापति ने पुलिस को अपना बयान देना शुरू किया तो तिवारी को पुलिस का साथ देने मे ही अपनी भलाई दिखाई दी हो। वरना क्या कारण या कि कैलाहापति के बयानों के बाद भी बह फरार नहीं हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ़्तार भी नहीं किया। उसके सामने लाहीर पड्यन्त्र केस के सुलदेव का अवाहरण या जिससे यही निष्कर्य निकलता पा कि यदि उसने पुलिस का साय नहीं दिया तो या जो उसे फीसी दे दी आयेगी या कैलाहापति का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वह तैयार नहीं था।

मै यरापाल के इस कथन को तक समत नहीं समभता कि यदि थीरभद्र को रुपये ही का लालच था तो उसके सामने कितने ही ऐसे अवसर आये जब वह इत के किसी भी प्रमुख व्यक्ति की गिरफ़्तार करवा कर रुपया प्राप्त कर सकता था। मेरी तो यह पारण है कि अनतुष्तर के बाद जब उस ने सी० आई० डी० का साथ देना शुरू किया तो वह रुपये के लोभ से ऐसा नहीं करता था, बिल्क अपनी जान बचाने के लिए।

यशपाल इस बात से सहमत होगे कि जितने भी पह्यम्त्र अभियोगों में दल के सदस्य सरकारी गवाह बने, वे पकडे जाने से पहले दल का काम ईमान-दारी से करते थे। पकड़े जाने पर अपने गैर-कानूनी आचरणों के लिए देंडित किये जाने के भय से अथवा स्थमें या स्त्री के लालच से वे सरकारी गवाह वन जाते थे। इस स्थित में गहुंचने से पहले भी यदि वे चाहते तो दल के जितन हो सदस्यों को पवड़वा कर रूपया कमा समत्रे थे। वेविन जानितारी दल में एतर भी उदाहरण नही। यदि पकड़े जाने से पहले दल के अन्य सदस्य पुनिस से स्वय नहीं मिलते थे और दल को योगा नहीं देते थे तो वीरमद्र तिवारी से हैं।, जो दल में एक मम्मानित स्थान रखता था, ऐसे आवरण में आग्रवा कैसे की जा सक्ती थी। यापाल के कपनातुमार धीरमद्र को लोग नहीं भ्य था। इसमें आग्रे में सह भी कहा। चाहूंगा कि जब कलायाति ने गिरफ़ारी के साद पुनिस को अपना वसान दिया, जिसमें थीरमद्र तिवारी के सम्यन्य में भी मब मुद्र बसा दिया गया था, तो थीरमद्र के सम्युग दी ही रास्ते थे—या तो हम

लोगो के साथ यह भी दिल्ली पड्यन्त अभियोग में अदालत के कटघरे में खड़ा होता या अपनी जान बचाने के लिए पुलिस का साथ देता । आजाद के साथ उसका सम्बन्ध पुलिस को मालूम हो गया था । वह वीरभद्र को केवल एक ही सर्त पर छोड़ सकती थी कि वह आजाद को पहचनवा दे।

यशपाल ने अपने लेख में कहा है कि ठाकुर वशेश्वर सिंह, डी॰ एस॰ पी॰, सी॰ आई॰ डी॰ आजाद को पहचानता था और शायद उसी ने २७ फरवरी १६३१ को अल्फेड पार्क में आजाद को पहचाना था। मैं यशपाल की केवल इतान बता दू कि नवम्बर के अन्त में एवं दिन मैं, वैशाम्पायन और आजाद कानपुर के रेलवे स्टेशन के न० १ प्लेटफामं पर किसी काम से गये हुए थे। उसी समय ठाकुर वशेशर सिंह हमारे सामने आया। हमारे समीप से ही उसके गुजर जाने के पदचात आजाद ने कहा, "यह साला वशेशर सिंह है, जो से पीछे पड़ा हुआ है। मैं जब चाहू इसे मार सकता हूं, लेकिन में इसे गोली से मार कर पैसे जाया नहीं करूँगा। मैं तो इसे किसी दिन छुरे से मास्या।" इससे स्पर देवे जाता नहीं करूँगा। मैं तो इसे किसी दिन छुरे से मास्या।" इससे स्पर देवे जाता नहीं का श्रीमा स्थापत को नवम्बर के अन्त तक पहचानता नहीं या। फिर दो ही महीनों में वह आजाद को कैसे पहचान गया ?

मैं यशपाल के इस कथन से भी सहमत नहीं हो सकता कि परवरी १६३१ में सनत ? ने पुलिस को बताया था कि सोहन एक बूढे व्यक्ति का नाम है। पुलिस को तो नवम्बर मे ही कैलाशपित ने दिल्ली मे बता दिया था कि सोहन यशपाल का नाम था। इसी प्रकार यशपाल ने कहा है कि बीरभद्र के विचार में वैशम्पायन ने पूलिस को भगवतीचरण की मृत्यु का भेद बता दिया था। यशपाल ने वीरभद्र की राय बताते हुए यह भुला दिया कि जब वैशम्पायन जनवरी. १६३१ में पकड़ा गया था. उस समय तक तो कैलाशपति पुलिस की लगभगदो सौ पृष्ठ का बयान दे चुका था और सभी भेद खुल चुका था। कैलाशपित वे ये बयान आज भी तारीखबार उपलब्ध हैं और यशपाल उन बयानों को पढ़ कर सत्य जान सकते हैं। और यह भी तो सम्भव है कि वीरभद्र ने स्वय यह भेद पुलिस को बता दिया हो और नाम वैशम्पायन का लगा दिया हो । मैं तो यदापाल के लेख से चिकत हो गया कि बीरभद्र तिवारी पर से सन्देह हटाने के लिए उन्होंने अनेक नाम गिना दिये कि अमुक-अमुक ब्यक्तियो का नाम आजाद की मृत्यु वे सम्बन्ध में लिया जा रहा था। अपनी बात की पुष्टि वे लिए उन्होंने एक रिटायर्ड पुलिस अफ्सर की राय का भी जिन्न कर दिया। 'मुहुई सस्त, गयाह चस्त' वाला मामला सामने आ जाता है।

मेरे सम्बन्ध मे यद्मपाल का कथन अधिवतर ठीक नहीं है। मै उनकी जानकारी के लिए अपनी गिरफ्तारी की घटना यहा सक्षेप में लिख रहा हू।

सालिग्राम शुक्ला की मृत्यु १ दिसम्बर, १६३० को हुई थी जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका है। कानपूर के नागरिकों ने उसे श्रद्धाजिल देने के लिए उसी सन्ध्या को तिलक पार्क मे एक आम सभा की । मैं भी उसमे गया । वहा मुक्के दल का एक सदस्य मिला जिससे सितम्बर मे अजमेर मे जान-पहचान हुई थी। वहां से वह मभ्रे अपने साथ रामनारायण बाजार के उस मकान में ले गया जहा वह ठहरा हुआ था। उसने मुक्तसे फिर मिलने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसे बताया कि मैं प्रतिदिन गयाप्रसाद लाइब्रेरी के स्पेशल रीडिंग रूम मे १० वजे से शाम के ५-साढे ४ बजे तक अध्ययन करता हू। उसने मूभसे ४ दिसम्बर को साथ साढे ४ वजे उस पस्तवालय में मिलने का समय निश्चित किया । रोज की तरह उस दिन भी मैं १० बजे पुस्तकालय पहचा और अध्ययन करने लगा। कमरा बन्द और गरम था। मैंने कमरे की खटी पर अपना कोट टाग दिया जिसकी जेब मे एक रिवाल्वर था। ठीक साढे चार बजे पीछे से दो पुलिस अफसरो ने मभ्रे जकड लिया। में योडा-सा हिला ही था कि एक अग्रेज पुलिस अफसर ने मेरे माथे से अपना रिवाल्वर सटा दिया और कहा कि यदि मैं जराभी हिलुगातो वह गोली मार देगा। जब मैं खडा किया गयातो मैंने देखा कि उस पुलिस दस्ते मे दो अग्रेज और पन्द्रह-सौलह भारतीय अफ्सर तया अन्य पुलिस कर्मचारी थे। उन अग्रेज अफसरों मे एक तो नॉटबाबर था और दूसरा कानपुर का पूलिस सुपरिटेंडेंट फील्ड ! हिन्दुस्तानी अफसरो मे सी० आई० डी० का डी० एस० पी० ठाकर बंशेशर सिंह, इस्पैक्टर शम्भूनाथ और सी॰ आई॰ डी॰ का डिप्टी इस्पैक्टर टीकाराम थे। गिरपनार कर के वे लोग मुक्ते पुस्तकालय के बडे हॉल में ले गये। नॉटबाबर ने मेरा नाम पूछा। मैंने वहा, एन० के० 'निगम' । ठाकुर बशेशर सिंह बोला, 'नही साहब, यह भूठ बोल रहा है। इसका नाम भवानी सिंह है। नॉटवाबर ने फिर मुभसे मेरा नाम पूछा तो मैंने फिर सही-सही अपना नाम बता दिया। नॉटबाबर ने ठाकूर की और वडी नजर से देखा। ठावुर, बोला, 'आइ ऐम सॉरी सर।' (मुक्ते क्षमा मीजिए)।

वे लोग मुक्ते जब अपने साथ नीचे ले गय, तो मैंने देखा कि लगभग दो सौ पुलिस के सिपाहियो ने लाइब्रेरी को पेर रखाया। यह सतर्वता शायद १ दिसम्बर को शुक्ता से हुई मुठभेड के कारण की गयी थी। नॉटबाबर और पील्ड पुलिस सुपीरटेंडेंट मुभे अपनी थार में बानपुर छावनी के पुलिस स्टेघन पर ले गये और वहा बन्द वर दिया। दो दिन लगातार नॉटबाबर मेरे पास आवर दल के भेद लेने की कोशिया करता रहा, परन्तु असफल रहा। तीसरे दिन ठाकुर बरोशर सिंह आया और सब भवानी सिंह का भेद खुना।

टाकूर ने आते ही मुभसे क्षमा मागी और बोला, "मिस्टर निगम, मुफी दुख है कि मैंने आपको पकडवाया मुक्ते तो मेरे मुखबिर ने यही बताया था कि तुम भवानी सिंह हो। अब मैं भी अपने अफसरो के सामने बुद्ध बना और मुखिंदर को भी ५०० ६० नहीं मिले। आप समक्त तो गये ही होंगे कि वह मुखबिर कौन है।" उसका अभिप्राय उसी व्यक्ति से या जिसने मुफ से ४ दिसम्बर को शाम के साढे ४ वजे गया प्रसाद पुस्तकालय मे मिलने को कहा था। मुक्के सात दिन तक पुलिस हिरासत मे रखा गया। तीन आने रोज दोनो समय के खाने और चाय पानी के मिलते थे। जब पुलिस और सी० आई० डी॰ मुक्त से कुछ भी मालूम करने मे असमर्थ रहे तो सातवें दिन-शनिवार -- की रात को लगभग प बजे मुक्ते कानपुर जेल भेज दिया गया। वहा आते ही मेरे पाव में बेडिया डाल दी गयी और एक कोठरी में अकेले बन्द कर दिया गया। इस अवस्था मे मुक्ते वहा एक मास तक रखा गया। कोई अभियोग नही चलाया गया, जैसा कि यशपाल ने लिखा है। एक महीने बाद मुफे दिल्ली भेज दिया गया। स्टेशन से मुभे सीधे कचहरी ले जाया गया। कचहरी खूलने से पहले ही लगभग ६ बजे मैं वेहोश हो गया और जब तीन बजे के वाद मुके होश आया तो मैंने अपने को जेल की एक कोठरी मे पाया !

दित्ली पड्यन्त्र अभियोग लगभग दो वर्ष चला और अन्त भे फरवरी १६३३ के आरम्भ मे अभियोग वापत ले लिया गया और १६ फरवरी १६३३ को कानपुर मे आर्म्स एकट के अतर्गत मुझे दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गयी। मैंने अपनी सजा अधिकतर 'सी' वलास मे, एक कालकोठरी मे नाटी। पात्र मे बेडिया पडी रहती थी! दो वर्ष बाद बनारस सेंट्रल जेल से रिहा होकर में दिल्ली चला आया।

भैंने अपने सम्बन्ध मे इसलिए लिखा, नयोकि यश्चपाल ने मेरी गिर-पतारी तथा दिल्ली ले जाये जाने से पहले सजा मिलने की जो बात लिखी है वह असस्य है और गलत सूचनाओं के आधार पर लिखी गयी है। यह भी सम्भव है कि ३७ वर्ष पुरानी घटना का विवरण प्रस्तुत करते समय स्मृति विश्रम हो गया हो। यही बात वैशम्पायन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे भी कही ना सकती है। परन्तु मुक्ते उनकी गिरफ्नारी के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए यशपाल के बयान का उत्तर तो वैशम्पायन ही दे सकते थे और उन्होंने दे भी दिया है जिसे मैं वैदाम्पायन की मृत्य के सम्बन्ध में अपने लेख मे प्रस्तुत करेंगा। एक बात और। मैंने यशपाल का सिहाबलोकन पढ कर ऐसा मह्मूम विया है मानो १६२८-१६३० के ऋत्ति दल के सबसे बढ़े नेता यशपाल ही थे। आजाद भी उनके बाद ही आते थे। दल के साथ मेरा सम्पर्क स्थापित होने में पहले दल में यशपाल की क्या स्थिति थी मैं नहीं कह सकता, परन्त दिसम्बर १६२६ से लेकर ४ दिसम्बर १६३०—अपनी गिरफ्तारी—सक तो मैं ने यमपाल की स्थिति इसके विषरीन ही पायी थी। यसपाल को भी इस बात वा ज्ञान है जि उस समय मेरा सम्पर्क दल वे लगभग सभी उच्च नेताओ से था। वे मेरे होस्टल मे और बाद मे मेरे घर पर अवसर आते रहते थे। यगपाल स्वयं भी वितनी ही बार आये थे । मैं समभता ह वि यशपाल मेरे इस मत से सहमत होने कि उस समय तो दल के सबसे बढ़े नेता आजाद ही थे। उन्होंने ही यशपाल को मत्य-दढ देने का निरुचय किया था । उन्होंने ही मत्य-दड यापम लेकर ग्रहापाल को दल से निकाल दिया था और कम-से-कम 🗴 दिगम्बर १६३० तक सो उन्हें दन में बापस नहीं लिया गया था। उसके परचात ग्या हुआ। इससे में पर्णाया अनुभिन्न हु अत यद्यपाल के ग्यन की ही में सही माता है।

अब में ये वारण यताऊँ जिनगे—वम-ने-वम मुभे तो पूरा विद्यास है— िक आजाद की मृत्यु का कारण केवल वीरभद्र तिवारी का विद्यासमात ही था।

(१) बीरभद्र जिबारी गर्दे वर्षी ने दन वा एक प्रमुख सदस्य, बन्चि नेता था। दन के समभग सभी महत्त्वा ने वभी-न-वभी जिमी-न-विभी 'ऐन्सन' में भाग निया, परस्तु वीरभद्र निवारी ने हमेगा बहाने बना कर अपने की मुन्धिन रुगा।

(२) जब आजार ने समामान को कानपुर सुप्तामा पा तो समामान को भोषी भारते का काम उन्होंने बीरभट की सीमा था। लेकिन उनने दल के नेन्न भाजार के साम विश्वासकात किया और भेर बना कर समापात को बागस दिन्हीं सीदा दिया।

(१) गी॰ आई॰ बी॰ दर्गनेटा समुदाय बीरमा तिनारी ने महान ने गाम बारे प्रवार में ही राज्य या और निनारी तथा उनकी पानी ने ग्राम बगाम बारे प्रवार में ही राज्य या और निनारी तथा उनकी पानी ने ग्राम बगामी प्रतिस्थानिक

- (४) आचाद ने जब तिवारी से यू॰ पी॰ में दल में सदस्यों में नाम य पते पूछे तो उसने मिसी-न-मिसी बहाने टाल दिया। यही नहीं, उसने पाम दल में रियाल्वर और पिस्तील आदि जो थे उन्हें देने से भी उसने इन्नार मर दिया।
- (५) मैं लारापित ने दिल्ली में गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिम को ध्यौरेपार बयान देना पुर विधा तो नवस्वर के पहले सप्ताह में उसने तिवारी के सम्बन्ध में लगभग सब मुख बता दिया था। फिर भी न तो पुलिस ने तिवारी को गिरफ्तार किया और न ही वह घर छोड़ कर भागा।
- (६) अन्तुबर-नवम्बर में आजाद ये साथ 'ऐन्सन' में भाग सेने से बचने के लिए जब तिवारी माग्रेस आन्दोलन में धारीण ट्रोनर फैजाबाद जेल चला गया तो धान्मुनाथ तिवारी उससे मिलने दो बार जेल में गया था। यह घटना कैतारापति के बयान देने ये बाद की है।
- (७) तिवारी ने रामचन्द्र मुसही के द्वारा पंजाबाद जेल से एव गुप्त पत्र अपनी परनी को भिजवाया। उसके बाद ही नॉटबाबर फैजाबाद जेल मे आकर तिवारी से मिला। तस्परचात् तिवारी को जेल से रिहा कर दिया गया।
- (c) वैशम्पायन की शिरफ्तारी के दिन प्रात तिवारी मुसही के घर गया और पूछा कि क्या वैशम्पायन वहा है ? जाहिर है कि यदि वैशम्पायन वहा होता तो मुसही के घर मे ही उसे शिरफ्नार कर लिया जाता।
- यह तो स्पन्ट ही है कि मुखबिरों की सहायता के बिना ही पुलिस अधिक-से-अधिक वान्तिकारियों नो पकड़ना चाहती थी। उसने बहुत से ऐसे भी व्यक्तिया को पकड़ा पा और उन पर पड्यन्त-अभियोग भी चलाया या जिनका हल के साथ हमदर्दी के सिवा और कोई सम्बन्ध नहीं था। दिल्ली पड्यन्त-अभियोग में उसने मास्टर हरद्वारीलाल, भागीरण, रहरत आदि कई व्यक्तियों नो सामिल किया था जिनके विरुद्ध पड्यन्त-अभियोग भूठा सावित हो जाने के बाद तथा कोई और अभियोग च लग सकने के कारण उन्हें छोड़ देग पड़ा। किर पुलिस ने दिवारी को पकड़ा तक नहीं जिसके विरुद्ध गम्भीर आरोप थे। क्या यहपाल पुलिस नी इस असमर्थता का उत्तर दे सकते हैं?
- (६) रामचन्द्र मुसद्दी ने एक लेख में लिखा है कि २६ फरवरी १६३१ को वह एक बारात में मानपुर से बनारम जा रहे थे। उन्हीं के डिब्बे में तिवारी भी जा बैठा। मुसद्दी के पूछने पर भी उसने नहीं बताया नि यह कहा जा रहा चा ? प्रात काल गाडी इलाहाबाद पहुंची और मुसद्दी ने चोरो की भाति तिवारी को गाडी से उतरते देखा। वो दिन पहने तिवारी ने आंजाद को गाडी में

कानपुर से इलाहाबाद जाते देगा था। यह यात आजाद ने इलाहाबाद मे अपने कुछ साथियों की बताई थी जिनमें सुतीला दीदी भी थी।

- (१०) में यशपाल को स्मरण दिलाना चाहता हु कि जनवरी १६३२ में वह मेरे घर के सामने देवीप्रसाद शर्मा के यहा आये थे और उन्होंने स्वय मुफे आजाद की मृत्यू के बारे में इस प्रकार बताया था, "फरवरी को दल की बैठक इलाहाबाद में हुई थी जो उसी दिन समाप्त हो गई थी। दल के कुछ सदस्य इलाहाबाद से अपने-अपने घरों को चले गये थे। आजाद ने मुझे और सुखदेव को दूसरे दिन प्रात: आठ बजे अल्फ्रेड पार्क मे युलाया था। वहा एक वृक्ष के नीचे हम तीनो मिले थे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि पार्क के बाहर युइग किश्चन कालेज की ओर जाने वाली सडक पर मैंने बीरभद्र तिवारी को साइकिल पर जाते देखा । मैंने तुरन्त आजाद का ध्यान उसकी ओर आर्कापत करते हुए कहा, 'भैया, देखो तिवारी जा रहा है।' आजाद ने देखा और कहा, 'जाने दो साले को ।' जब मैंने भैया से वहा कि यहा से कही और चलें तो उन्होंने उत्तर दिया, 'मैं तिवारी से नहीं हरता, वह साला मुम्ने घोखा नही देगा ।' मै तो पाच मिनट बाद बहा से चला गया । लेकिन में इलाहाबाद चीक मे ही था कि पार्क में गोली चली और किसी भान्तिकारी के मारे जाने की सूचना मिली। में समक्त गया कि भैया भारे गये।" यदापाल का दिया हुआ विवरण उस दिन से ही मेरे स्मृति-पटल पर अमिट रूप से अक्ति हो गया है।
  - (११) आजाद की मृत्यु के पश्चात् यह सबर फैन गई थी कि तिवारी ही उनकी मृत्यु का कारण या। तिवारी पर दो बार गोली भी चलाई गई, परन्तु तिवारी ने अपनी सफाई मे कोई बयान नही दिया। दे भी कैसे सक्ता था, मन मे चोरी जो थी—और अब भी है।
  - (१२) तिवारी की आधिक अवस्था १६३० तक ठीक नहीं थी । आजाद की मृत्यू के पदचात् वह खदाहाल कैसे हो गया <sup>?</sup>

## एक और दस्तावेज : सुखदेवराज

२७ फरवरी सन् १६३१ को चन्द्रसेखर आजाद की शहादत के बाद गाँटबाबर ने पुलिस रिपोर्ट इस प्रकार दर्ज की (रिपोर्ट अधेजी मे थी, यह हिन्दी अनुवाद है)

"आज ६।। बजे सुबह ठाकुर विशेशर सिंह, डैपुरी सुपरिष्टेण्डेण्ट ऑफ पुलिस सी आई डी वा सवाद मिला कि उसने अल्फेड पाक में एक व्यक्ति को देखा है, जिसका हलिया फरार फान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद से मिलता है। मैं अपनी गाडी में दो सशस्त्र कास्टेबल मोहम्मद जमाल और गोविन्दसिंह को लेकर वहा पहचा जहा सवादिया विशेशर सिंह को छोड आया था। वहा बिदोशरसिंह नहीं मिला। सवादिया ने घास पर बैठे दो आदिमयों की तरफ इशारा किया और बताया कि ठाकूर विशेशर सिंह उन्हीं का पीछा कर रहा था। मैं गाड़ी से उतरा और अपने दोनो साधियां के साथ उन आदिमियों की तरफ बढा। १० गज के फासले पर से मैंने पूछा तुम लोग कौन हो ? इसके जनर में दोनों ने पिस्तील निकाल लिए और जल्दी-जल्दी गोलिया चलाने लगे । मेरे पास भी पिस्तील लैयार थी और मोटे व्यक्ति को पिस्तील निकालते देखकर मैंने भी गोली चलाई । शायद क्षणभर उन लोगो से पहले मेरी गोली उसकी जाघ में लगी. जिससे वह उठ नहीं पा रहा था। एक गोली और मैने भी चलाई. जो उसके शरीर पर लगी। उसका साथी फ्रतीं से उठ खडा हआ और अपनी पिस्तील की सारी गोलिया चलाकर भाग गया । मेरे दोनो साथियो ने मीटे व्यक्ति पर गोलिया चलाना शुरू वर दिया था । मैं अपनी पिस्तील मे से मैग्जीन निकाल रहा था, ताकि और गोलिया भर सक । इसी बीच मोटे आदमी की एक गोली मेरी वायी बाह मे लगी और मेरी मैंग्डीन हाथ से गिर पड़ी। तव मैंने १० गजदर एक पेड की आड ले ली। मोटे व्यक्ति ने भी शीझ ही एक दूसरे पेड की आड सरक कर ले ली ! दोनों कास्टेवल, जो मेरे साथ थे. खाई में कृद गये। चन्द मिनटो बाद ठाकूर विशेशरसिंह ने भाडी के पीछे से ५०-६० गज सरकते हुए जाकर मोटे व्यक्ति पर गोली चला दी। मोटे आदमी ने भी उत्तर में गोलिया चलाई, जो विशेशर्रीसह के मह पर लगी।

"में पिस्तील में और गोलिया भर नहीं पा रहा था, बयोकि मोटा व्यक्ति वेड वे पीछे से मेरे ऊपर लगातार गोलिया चला रहा था। आखिर बह पीठ के बल गिर गया। मैं नहीं समभा कि उसे अभी कुछ हुआ, या पहले की गोलियों के कारण भर गया। इस समय तक बहुत-से लोग जमा हो गये थे। इसी समय एक आदमी, जिसे मैं नहीं पहिचातता था, एक भरी बहुक लेकर मेरे पास आया। उसे मैंने कहा कि मोटे व्यक्ति ही टागो पर बहुक चलाओ, नयोकि मुक्ते निरुचय नहीं था कि वह मर गया है। उसके बाद मैंने जाकर देखा कि वह स्वक्ति मर गया था। उसके वाद मैंने जाकर देखा कि वह स्वक्ति मर गया था। में नहीं जातता कि उसकी कोई गोली लगी थी या नहीं।"

उक्त रिपोर्ट में से मोटे अक्षरो वाला हिस्सा यगपाल ने निकाल दिया है।

नॉटबाबर की उक्त रिपोर्ट से यह वार्ते स्पष्ट हो जाती हैं कि दोनो व्यक्तियों ने नॉटबाबर को देखकर पिस्तीलें निकाल ली थी।

दोनो व्यक्तियो ने जल्दी-जल्दी गोलिया चलाना शुरू कर दिया था।

आजाद और उसके साथी को गोली चलाता देखकर नॉटवाबर ने पहली गोनी चलाई। नाँटबाबर की पहली गोली आजाद की जाय में लगी. क्योंकि वह उठ नहीं पा रहा था। आजाद की गोली लगगे से नॉटबाबर की मैंग्जीन गिर गई। मैंग्जीन जब हाथ से छटकर गिरी, नॉटबाबर पेड की आड में भागा। उसी वक्त बाजाद सरकते हुए दसरे पेड की आड मे हो गया। उसका साथी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और पिस्तील की सारी गोलिया चलाकर भाग गया । नॉटबाबर और उसके साथी आजाद और उसके साथी पर गोली चलाते रहे। नॉटवाबर के साथियों ने खाई में छपने के लिए छलाग लगा दी। चन्द मिनटो के बाद एक भाड़ी के पीछे से आकर आजाद के कार विशेशरसिंह ने गोली चलाई। आजाद ने उसके उत्तर में गोली चलाई, जो विशेशरसिंह के मह पर लगी। नॉटवाबर को निश्चय नहीं था कि आजाद के साथी को गोली लगी थी या नहीं। उसका साथी गायव हो चका था। पुलिस और क्रान्तिकारियो का मकावला तब तक होता रहा जब तक दोनो की पिस्तीलों में गोलिया शेप थी। दोनो तरफ पिस्तौनो मे गोलिया समाप्त होने पर ही लडाई रुवी। लडाई रकते ही दोनो पार्टिया छिपने का स्थान ढंढने लगी। नाँटबाबर पेड के पीछे छिप गया, उसके साथी खाई में जा कदें। कान्तिकारी उस पेड की आड में हो गये जिसके नीचे वे बैठे थे। आजाद इतने जरुमी हो चुके थे कि उनका भाग पाना सम्भव नहीं था, नयोकि तीन गोलिया लग चुकी थीं ।

ऐसी स्थिति में आजार ने स्वयं ही आग्रह किया कि मैं (सुखदेव राज) भाग जाऊ, मेरे पास तीन गोलिया जेव में थी। यदि और भर सकने का समय भी होता तो भी गोलिया काफी न होने के कारण संडाई जारी रखना नामुम-किन था।

यगपाल ने अपने लेखों में मेरा भाग जाना एक कायरतापूर्ण बात कही है, यह बात सिर्फ व्यक्तिगत द्वेप की भावना से लिखी हैं।

एक वर्ष वाद भाई यद्यापाल पुलिस हारा इलाहाबाद में एक मकान के अन्दर पिर गये थे। जब पुलिस के दल ने दरबाजा खटलटाया तो साविशीदेवी ने, जिसके यहा यद्याल ठहरा हुआ था, दरबाजा खोला। पुलिस ने साविशीदेवी ने देवी को वता दिया हम पुलिस के लोग हैं, दरबाजा खोलिय। साविशीदेवी ने मुख समय तब दरवाजा नहीं तोला और यदापाल यो पर्याप्त अवसर दिया कि पुलिस में मुनाबिले थी सैयारी यर लें। यदावाल ये पास सीन पिस्तीलें और समझ गीलिया मिली। यदापाल ने अपने सस्मरणों में लिखा है वि मैंने साविषी येथी से कहा यि तुम दरबाजा तोल थो, 'आई बिल फाइट।' जब मुपरिटें- डेण्ट पुलिस पिहिडच और सिपाही मवान ने अन्दर पुते यदापाल ने पीछे ने अपेर ममरे में जायर तीन गोली हवा में चलायी। जब पुलिस आगे बढ़ी तो यदापाल ने पिस्तील पुलिस में सामने फेंने दी और हाय छठावर कहा---मैं निवास्त्र हैं, मुक्ते गिरफ्तार वर लीजिय।

अपने गुरु जयचन्द विद्यालगार वो और भाई परमानन्द को तथा दूसरे प्रान्तिवारियों को तथा वैद्यम्पायन को बायर बहने वाला यसपाल अब अपने गिरेवा में मृह डालकर अपनी करतृत स्वय परसे।

#### दुर्गाभाभी का वक्तव्य

यसपाल के लेख थे प्रकाशन के बाद पाचजन्य से सम्पादक श्री बचनेश जी ने हुगा भाभी से इण्टरब्यू लिया और सुसदेय राज पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जानवारी चाहों। जो उत्तर उनको हुगा भाभी ने दिये वे बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा वि सुखदेव राज ने आजाद को मिरपतार कराने में किसी प्रवार वासहयोग अग्रेजों को नहीं दिया तथा गार्टी के साथ किसी प्रकार का विश्वासावात नहीं किया। दुगा भाभी ने वहा कि बोरभद्र को अधिकाश लोग गहार मानते थे। चरित्र और पैसे की गडबड़ी के सम्बन्ध में दुगा भाभी ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा वि आजाद को और पार्टी को स्ते और पैसे की बातों ने बहुत उत्तक्षत्र में डाला। सुखदेव राज कभी भी इसका कारण नहीं वता, बहिक 'दुसरे लोग ही इसका कारण रहे।'

जो चरिन-हत्या का प्रयास यक्षपाल ने भेरे तथा वैक्षस्पायन के विरुद्ध किया है उस सम्बन्ध मे भाभी ने अत्यन्त खुली भाषा मे कहा है कि यशपाल के अलावा दूसरे साथियों के पास केवल कगाली है, साधनहीनता है, प्रेस की शक्ति नहीं है। दूसरे कान्तिकारियों को हीन सिद्ध करने की कोशिश अनुचित है। ऐसा कीचड उछालना अज्ञोभनीय है।

यशपाल ने भाभी को इस कीचड मे घसीटने पा जो प्रयास दिया है उसका मुक्ते बहुत ही दुख है। भाई भगवतीचरण हमारे पूज्य थे। प्रान्तिकारी आन्दोलन के एक वरिष्ठ नेता थे। वह हमारी श्रद्धा के पात्र है। यशपाल अपने द्वेप के सामने किसी छोटे वडे का लिहाज नहीं करता। आज ३८ वर्षी के बाद गडे मुर्टे उखाड कर साथियों को गाली देने से जो स्थिति पैदा हुई है वह समपाल के लिए शोचनीय है। वचे-खुचे सभी प्रातिकारी आज एक आवाज से समपाल की निंदा कर रहे हैं।

[श्री सुखदेव राज ने यहापाल के एक और आरोप का भी उत्तर दिया है और जस्टिस भिडे के फैसले का अश्र भी अपने समर्थन मे उडूत किया है। क्योंकि यहापाल का आरोप भी मुख्य प्रसग से सम्बन्ध नही रखता इसलिए इस वक्तव्य का वह अश्र भी छोड दिया गया है। —स०]

यशपाल की चरित्र-हत्या का सबसे पहला शिकार हुआ वीरमद्र तिवारी, जिसकी सफाई आज वह स्वय दे रहे हैं। यशपाल ने सिंहावलोकन में लिखा है कि वीरमद्र खुफिमा पुलिस इस्पेक्टर पण्डित शम्भूनाय का केवल पड़ोसी ही नहीं था बल्कि ऐसी धारणा थी कि दोनों परिवारों में काफी सीहाई और सम्यन्य भी था। आजाद के मन में यह सदेह हो गया था कि वीरमद्र विस्वास्त होंगी। अजाद ने तय कर लिया कि वीरमद्र तिवारों को गोली मार देनी होंगी। उन्होंने मुफसे कहा कि 'वीरमद्र बहुत ही पूर्च और तेज आदमी है। इस अवसर पर सुम मेरे साथ रहना।' में तैयार हो गया। यह खयाल मुक्ते आया कि वीरमद्र ने बहुत आड़े समय मेरी सहायता की है और मुक्त पर उसका एहसान है, लेकिन दल के साथ वीरमद्र के उचित चयबहार न करने के प्रमाण भी मौजूद थे। जो तीन प्रमाण मैंने ऊपर दिये हैं वे पुलिस के रिकार्ड और ऑल इंग्डिया रिपोर्टर में दर्ज हैं। दुर्गी भाभी का वत्तच्य मुफ्ते स्वय बचनेदा जी में प्राप्त हुआ। यशपाल साथियों से देश के कारण परिम-हत्या करने में कितने कमीनेपन पर उतर आया है, ये उनके उदाहरण है।

## वक्तव्य : वीरभद्र तिवारी

गोपनीयता और सतर्कता के आवरण में कार्य करने वाले विस्तववादियों वे सगटन में यह सदैव होता रहा है कि लोग एक-दूसरे से प्राम अपरिचित रहते हैं। वेचल कुछ धीपस्य नेता ही सबको जानते हैं। इससे कभी-कभी प्रान्तिया उत्पन्न हो जाती है।

सन् १६२० वी बात है—कात्तिवारी दल वे किया-बत्ताप वे सम्बन्ध मे और बानपुर मे, जहा वि हम लोगो ने धीरे धीरे एक वडा और सुवगटिन अड्डा बना लिया था, कोई "एवरान" करने ने सम्बन्ध में योडा-बहुत मतभेद हम लोगो ने बीच चल ही रहा था। जहां कुछ साथी नहीं भी, कुछ भी करने को उतायत थे बहा मेरी राय में बानपुर में बुछ बायेवाही करने का अर्थ हमारे छिपकर रहने और बम-फैक्टरी चलाने की योजना का अन्त कर देना होना । इसके अतिरिक्त वैयक्तिक स्पर्धा भी न्यूनाधिक मात्रा में हम लोगों के बीच चलती रहती । कभी वह उत्तर भारत और वगाल की तुलना का रूप ले लेती और कभी नई उन्न के नौजवानो तथा जवानी को गवा रहे प्रौढों के बीच उत्साह और कमंटता की मात्रा का रूप ग्रहण कर लेती ।

वाइसराय लॉर्ड इरिवन की ट्रेन उडाने की योजना सफल हो जुकी थी। माई भगवतीचरण की वम-परीक्षा में मृत्यु तथा भगतींसह के कारावास-मुक्ति दिलाने के प्रयत्न में तस्सम्बन्धी यदापाल की कथित लापरवाही, गैर-जिम्मेदारी एव निक्कियता आदि ने आजाद की छुट्य कर दिवा था। यदापाल पर उनके कोषानल को हवा दी कैलादापति और धन्वन्ति ने । नयोकि दल ने यदापाल को माण-उच्छ के लिए पोती भार देने का निर्णय लिया था इस प्रयोजन के लिए यदापाल को केन्द्रीय कमेटी की आवस्यक बैठक के लिए प्रात की ट्रेन से कान-पुर पहुचने का सन्देश कैलादापति द्वारा ही मिला था। लेकिन मैंने और सद-गुरुदयाल अवस्थी ने यदापाल की आगाह कर दिया और यदापाल वापस लौट गये। कैलादापति और दूसरे साथी यदापाल को दिल्ली में देखकर स्तब्ध रह गये। यदापाल के कानपुर चले जाने का विद्वात हो जाने के बाद कैलादापति में साथियों को यदापाल के कानपुर चले जाने का विद्वात हो जाने के बाद कैलादापति ने साथियों को यदापाल के प्राण-दण्ड की बात बताकर उनके लौटने की आशा न करने की कह दिया था।

फैक्टरी का सस्यापक और उत्तरप्रदेश में दल का सगठक था। मेरे जेल बते जाने के बाद श्री सुरेन्द्र पाण्डे को, जो लाहौर पड्यन्त्र केस में थे (और जिनके मित्र बह्मदत्त मिश्र सरकारी गवाह वन गये थे), आजाद को फिर अपने साथ लेना पडा।

इस ग्रुप ने एक गए गढ़ी कि फैजाबाद जेल में नॉटवाबर मुक्से मिले, जनसे मैंने आजाद को एकडवाने का बादा किया कि अवधि के पूर्व मुक्ते जेल से छोडा गया, फैजाबाद से इलाहाबाद मुक्ते इसीलिए भेजा गया कि मैं वहा आजाद को दुद्दू।

६समें एक भी बात सच न थी। फैजाबार जेल में मैंने घक्करवन्दी पर सप्साग्रह किया था, अत मुफ्ते नेता करार देकर वहां से मलाका जेन भेज दिया गया था।

आजाद इन वातों को सुनकर बौखलाते, यह स्वाभाविक ही या और इन्हीं सब बातों ने मेरे विरुद्ध आजाद के मन में गाठ डाल दी थी।

जनवरी १६३१ का महीना था। भें अपनी चार माह की सजा की पूरी अविध काटकर छूटकर आया। जेल से निकलते ही मैंने प्रयास किया कि आजाद से मेरी भेंट हो जाय और उनकी श्रवा का निराकरण वर सकूँ, बयोकि जेल से आने पर मैंने पाया

- (१) साथी, विराट नाग्रेसी नेता, पार्टी के प्रथमदाता सभी सशक ।
- (२) अवस्थी, मृत्नोलाल पाण्डे, माशीमा, शिवचरण (मेवेनिक, वम फैनटरी) ने मुक्ते यह स्थिति बताई ।
- (३) सरोडा ची विस्मित और व्यक्ति । यन्नीलाल पाण्डे हारा मैंने बाजाद को भेंट वे लिए पत्र भेजा, ताकि भ्रम दूर हो जाय ।
- (४) यदापाल से २६-२७ जनवरी को जब सहसा भेंट हुई तब उनसे की मैंने यही आग्रह किया। यदापाल ने कहा, 'उनका (आजाद का) पारा गरम है। मेरे खिलाफ लोगों ने खूब भरा है, शानित होने पर मिलाऊंगा।'
- (४) कैनारापित मुताबिर होकर पुलिस को बयान दिये जा रहा था। पुलिस पजाब की न जाने कब आ यसके और तलाशिया, गिरफ्नारिया ग्रुरू हो जायें। इसके निवारणार्थ मैंने बम-पैनटरी नष्ट की।
- (६) मेरे इन सावधानी और मूबनापूर्वक रिये गये कार्यों का भी अनुर्य समाचा भवा । सी. आई थी. से बचना मेरा प्रयम उद्देख था । उधर साथो मेरी टाह में थे ।

(७) मैंने सी० आई० डी० इस्पैनटर प० शस्त्रनाय तथा टीकाराम के पीछे पार्टी के वैतनिक जासूस लगा रखे थे—सनक, चन्द्रमीलि, जगन्नाय आदि सरकार ने मुक्ते खतरनाक समक्र मेरे पीछे इन दो अफनरो को लगा रखा था।

इसी समय अकस्मात् ११ फरवरी को वैशम्पायन गिरफ्तार हो गय। सादै कपड़ों में भूरेसिंह कास्टेबिल ने उन्हें शिवचरण के मकान पर साइकिल का ताला खोलने को भुकते हो दवोच लिया और वैशम्पायन का रिवाल्वर छीन लिया। शिवचरण ने बताया कि वैशम्पायन मुझे लेने आये थे, ताकि आजाद से मेरी मेंट हो सकती।

कैलाशपित के बयानों के आधार पर वैशम्पायन की पहली गिरफ्नारी उत्तरप्रदेश में हुई थी। उसके बाद ही शिवचरण भी गिरफ्तार हो गया था, जो वम पैचटरी का कार्य देखता था। उसे इताहाबाद ते जाया गया, जहा उसने पुलिस को बहुत महत्त्वपूर्ण बयान दिया था। उसका वयान मि० कादरी मिजि-स्ट्रेट के समक्ष कलमन्बद कराया गया।

माधीमा से मुफ्ते पता चला पा कि आजाद इलाहाबाद में ही वही है। धिवचरण के पुलिस द्वारा इलाहाबाद ले जाने के कारण मेरा माथा ठनका और मैंने आजाद से मिलने की ठानी। उनसे प्रात छोड़ कर अन्यत्र जाने का अनु-रोध करने के लिए में इलाहाबाद गया था।

कर लूगा। उनसे सदैव मुफ्ते वडा शिष्ट सम्मान मिला था। इस प्रकार कुछ सायो जो मुक्तपर शक करते हैं उसे साथियो का मित-विश्वम कहू या दैवी योग।

बाजार की शहादत के सम्बन्ध में कुछ परिकाओं में हाल में मुक्ते सम्बद कुछ लेख छपे हैं, जो केवल सुनी-सुनायी बातों पर आधारित हैं, अथवा कुछ लोगों ने पूर्वाग्रह जनित भावनाओं पर अनुमान के साक्ष्य खडे किये।

विष्यवकारियों के सम्बन्ध में उस समय न ऐसे नियम ही थे न ऐसी स्थापिक परम्परा का ही जन्म हो पाया था जिसके आधार पर किसी को कोई कैंफियत देने का अवसर दिया जाता। कुछ समय पूर्व यदापाल ऐसे ही एक सनक पर एकतरका मृत्युदङ के भागी बन चुके थे। कहना नही होगा कि मैंने कैन्द्रीय समिति के सदस्यों के सामने भी और परोक्ष में भी इस तरह के कार्य के औचिया को हदयगम नहीं किया।

किन्तु विधि का कूर विधान कि वही परिस्थित मेरे सामने आयी, जब कि आजाद के शहीद होने के तीन-चार मास के भीतर कानपुर से मुक्ते धोले से बुला कर एक स्थान पर गोली चलायी गयी और दूसरी बार मेरे ऊपर गोली चलायी गयी।

इतिहास की वास्तविकता पर निष्ठा रखने वाले एव सत्य की शोध करने वाले जिज्ञासुओं के समक्ष अपनी बात को केवल इस प्रकार ही सक्षिप्त रूप में रखना चाहता हूं कि वास्तविक्ता क्या थी। मेरी अपनी राय है कि सार्वजनिक बाद-विवाद करने का अवसर न तब या और न अब है। बुछ साथियों के रहस्यपूर्ण, सच्चाई से परे और नाटकीयता से भरे लेखों से वेवल आत्मज्ञापन वा ही प्रयोजन सिद्ध होता है। आज भी ७० वर्ष की आय मे मुभमे इतना नैतिक साहस है कि विसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है। शहीद-शिरोमणि चन्द्रशेषार आजाद के बलिदान की स्वय में इतनी महत्ता है वि उसमें भट्टे और मिलावटी रंगों की बूची फैरने से वोई निखार आने को नहीं है। वह अमर हैं। आज तो अब अपनी ही सरकार है, उस समय के रिकॉर्ड, अधिवारी और प्रातिकारी भी मौजूद है, जिनसे बास्तविवता मासम हो ही सबती है, सस्ती लोकप्रियता के अर्जनाय ऐसे साथियों का अनुसरण. गोपनीयता से प्रतिश्रत, त्राति से प्रतिबद्ध में भी वरू-यह न मेरे लिए शोभन है न दावय । ययोवि में ऐसे साथियों की कोटिका प्रसिद्ध प्रातिकारी न या जो मेवल आदेश ही पालन करते थे । मैं तो केवल बेन्द्रीय समिति का सदस्य सया प्रादेशिक सगठक या, जिम पर सम्पूर्ण दल के मचालन का भार या।

बीरभद्र तिवारी के पत्र क्षे कुछ वातें तो स्पष्ट हो जाती हैं, परन्तु 'दिनमान' मे मैंने जो उसके विरुद्ध अनेक आरोप लगाये थे उनका उत्तर नही मिलता।

तिवारी ने यह तो मान लिया कि २७ फरवरी को वह प्रात काल इसाहाबाद मे या और वह साइकिल पर अल्फेड पार्क के सामने कटडा गया या। उसने यह भी मान लिया कि जब आजाद कच्छी वाला मनी एक्शन करने वाले ये तो वह काव्रेस सरयाग्रह में जेल चला गया या और यह भी कि वह कानपुर मे कोई भी एक्शन न लेना पाहता या और न ही होने देता था। परन्तु उसने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि जिस समय कर विये ये और तबाद र १६३० के आरम्भ से पुलिस को बयान देने आरम्भ कर विये ये और तिवारी के विकट भी बहुत कुछ कह दिया था, उस समय तिवारी फैजावाद जेल मे था, उसे क्यो नहीं गिरक्तार किया गा, उस समय तिवारी फैजावाद

कैलाशपित के बयानों के बाद नवम्बर में विद्याभूषण बनारस में पकड़े जा चुके थे, मैं दिसम्बर में कानपुर में गिरफ्तार हो गया था और वैद्याम्पायन जनवरी में कानपुर में पकड़ा गया था। आद्ययं तो यह है कि ब्रह्मदत्त भी कानपुर में पकड़ गया था, परन्तु तिवारी, जिसको धानपुर की सारी पुलिस तथा सी॰ आई॰ डी॰ पहचानती थी, बह फिर भी सरेआम फिरता रहा।

मुक्ते दुल है कि तिवारी के पत्र से भ्रम व सन्देह दूर न होकर बढ ही जाता है।

# परिशिष्ट-२

मैं इस परिशिष्ट मे पण्डित जी के सम्बन्ध में कुछ साथियों के मत अपवाअनुभव सक्षेप में उद्धृत कर रहा हूं। सक्षेप में इस कारण कि पुस्तक अन्यपालम्बी हो जायगी।

कुछ पत्र जो दिनमान से छुपे थे, वे भी यहा दिये जा रहे हैं।

#### डा० भगवानदास माहौर

"एक समय था जब प्रान्तिकारियों के सम्बन्ध में जो कुछ लिला जाता या उसका रूमान अहिंसा नीति वे मिप्यारत, व्ययं आदर्शवादिता तथा अव्यावहारिकता को स्थापित करना होता था और उसमें असहयोग सारत्याप्रह के 
पारण चार-वें महीने आराम से जेल काटने की सुलना में प्रान्तिवारियों की 
फौसी और आजन्म काले पानी की यातनाओं की रता जाता था। परन्तु आज 
हमें प्रान्तिकारियों के चरित्र में उनके मृत्यु-जमाँ साहस, सच्ची दम्भरिहत देश 
भिक्त और स्वातन्य के लिये हुँसते-हुँसते सर्वस्य बिल्शन करने की तस्परता के 
ही दमन करने की आवस्यकता है जो हमें अपनी स्वतन्यता की समाजवादी 
प्रात्ति के सियं और बाह्य राष्ट्रओं से अपने देश की रक्षा करने के लिये आवस्यक 
भावनास्त्रक वल प्रदान करें।

"प्रान्तिकारी आन्दोलन के लक्ष्य और आदर्श की सही सम्मा के विना महान प्रान्तिकारी सहीद चन्द्रमैगर आखाद के वार्य को सही रूप में समभा नहीं जा सकता।"

#### विश्वनाथ वैशस्पायन

"जो लोग आजाद के प्रति यह आरोप वरते हैं कि उन्होंने जीवन के अन्तिम दिनों में ऑहंशाबाद को आजादी का सही रास्ता बताया, यह गलत है। ऐसे लोगों ने आजाद के प्रति ईमानदारी नहीं बरती। इन्हीं दिनों उन्होंने गुमसे कहा या कि देश तो एक न एक दिन आजाद होगा ही, उस दिन तक यदि गुम (वैंग्रम्मामन) जीवित रहो, तो भेरे घर जाकर मेरी मा से मिल लेना। आजाद का क्रान्तिकारी दल के सिद्धान्तों और कार्यप्रणाली में कभी अविश्वास नहीं हुआ। वह देशने में साधारण थे पर उनका प्रत्येक कदम अनुकरणीय था। वह जनमात नेता थे। जीवन में वह सबसे ज्यादा बल देते थे चारित्य पर। उनका कहना था कि जिसने इसे खोया उसका पतन निश्चित है। चरित्रहीन व्यक्ति से उन्हें पूणा थी। इसी को लकर उन्होंने पार्टी भग कर दी थी। उनके मूह से कभी ईश्वर का नाम नहीं मुता और न कभी उन्होंने उसकी दुहाई दी। अपने पीएए पर उन्हें पूणां भरोसा था।

"आजार की वातो में कभी मायूची नहीं होती थी और न ही उन्होंने कभी क्रान्तिकारी दल के सिद्धान्तों पर अविद्वास दिखाया ।

"पारिवारिक जीवन से आजाद का कोई विशेष लगाव नही था, पर जिस परिवार में भी वह रहते थे उसी के लोग उनका अधिकार सहज ही मानते थे।

"उनकी वेस-भूषा सीधी-सारी होती थी, वही उनकी पुलिस की आखो से बचाती थी । हा एक्शन के समय वह चूडीदार पायजामा और टोपी की जगह साफा बायते थे।

"आजाद का नियम था वि जब तब साथी ला न लेते वह स्वय नहीं साते थे। आधिक ब्यवस्था तो यहुत ही दयनीय थी। कभी पवनीडी और कभी चने एव-एक ओने थे स्तरीय कर पानी के साथ अपनी भूस को मिटा लिया करते थे। दिन में दो बार भोजन तो एक नियामत होती थी, जो कभी-सभी मिनती थी। इसने आजाद सबसे बाद में साते और परिस्थित गम्भीर देखते नो रह देते कि भूस नहीं रे"

#### यशपाल

"आजाद नो अरधी-अरधी पुस्तकं लाकर साथियो मो पढाने का बहुत ह्योग था। परन्तु उपन्याग या यौन विषय (Sex) सम्बन्धी पुम्नक देख कर ज्में बहुत चिढ उठती थी। प्रह्मचर्य का एक बहुत ही रूढिवादी वादर्श उस समय तक आजाद के मध्तिष्क मे या। आजाद को नारी, प्रेम और सौन्दर्य की चर्चा से मी चिड हो गई थी। वह कहते थे सिपाही को औरत से क्या मतलव!

"आजाद को अग्रेज सरकार से समम्भीते का विचार भी असह्य था। उनका कहना था कि अग्रेज जब तक इस देश में शासक के रूप में रहेंगे हमारी उनसे गोली चलती ही रहनी चाहिये। समभीते का कोई अर्थ नहीं है। अग्रेज से हमारा एक ही समभौता हो सकता है कि वे अपना बोरिया-बिस्तर सभाल कर यहां से चल दें।

"आजाद समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार करते थे। वह लक्ष्य था, देश री ऐसी स्वतत्त्रता जिसमे देश के सभी ब्यक्तियों को जीविका उपाजन और जीवन के विकास का समान अवसर हो।

"ऑहसा सम्राम के वढे-से-चडे कमाण्डर भी इस वात से इन्कार नही कर सकते कि आजाद ने हमारी इस गिरी हुई हालत मे साहस, निर्भयता और बनिदान वा जो आदर्श पेस किया है, वह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन मे मार्ग दिखलाने वाले स्तम्भ की तरह खडा है।"

#### दुर्ग भाभी

(दुर्गा भाभी भगवतीचर्ण वोहरा की धर्म-यत्नी हैं। उनका आजाद से परिचय १६२६ के आरम्भ में हुआ था और अन्तिम भेंट इलाहाबाद में आजाद की मृत्यु से एन दिन पहले २६ फरवरी १६३१ वो हुई थी।)

# सुशीला मोहन (दोवी)

"एव" बार हमारे एव साथी ने भैया (आजाब) से मजाक में वह दिया,
'भैया आप सो मीटे होते जा रहे हैं। सरवार वो आपवी बलाई वे सिए शावर
वोई विशेष हमवधी तैयार वरानी पढेगी।' इतना कहना था वि भैया वा वेहरा साल हो गया। उन्होंने तमक पर उत्तर दिया, "आजाद की कर्ताई मे हयप ही जगान अब सिन्दुल आसम्भव है। एक बार सरकार सगा चुकी। अब तो दारीर वे दुक्के-दुक्के हो लायेंगे लेकिन जीवित रहते पुलिस आजाद को बन्दी नहीं बना सबस्ती।"

"मैं (दीदी) ने आजाद में सम्मुख प्रस्ताव रखा था मि लाहीर पर्यन्य अभियोग, जिसमे मैं करार थी, यदि पुलिस मो अपने को सौंप दू तो बनीसों में राम में मनतिसह या मुजदमा सम्बा विया जा सकता है। परन्तु आजाद ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीपार कर दिया। हा उन्होंने मुझे और दुर्गा माभी को गाधी जो के पास यह सन्देशा देकर अवस्य भेजा था कि यदि गाधी जी भगत- सिंह और दक्त नी फोसी को मन्दूरा करा सकें और चलने वाले मुजदमों को वापस करा सकें तो आजाद अपनी पार्टी सहित अपने को गांधी जी के हाथों में सीप सबते हैं। परन्तु गाधी जी ने इन सतों को न तो उचित ही सममा और न सम्भव हैं।

"आजाद के ब्यक्तित्व, त्याग, लगन और चरित्र ने हरएक ब्यक्ति को प्रभावित िया जो उनके सम्पर्क मे एक बार भी आ गया। वह पनके अनुसासन वो मानने वाले थे। उनका चरित्र दहकते हुए अगारे के समान ज्योतिमंय
और ग्रुप्त ज्योत्सना के समान उज्ज्वल था। पार्टी मे उनका आदेश था कि
कोई भी सदस्य स्त्री-जाति को जुरी नजर से नहीं देख सकता है बरना आजाद की पहली गोली का वहीं शिकार होगा।

"वह सोते-सोते साथियों नो जनाकर योजनाओं पर विचार करने लगते हैं। मैंने कभी उनसे शिकायत की तो वह मुफे ताना दिया करते थे कि यह समक सत्याप्रह नहीं कि अण्डा उठाया, नारे लगाये और जेल चले गये। ये झान्तिकारियों की योजनाए हैं इन पर आफी विचार करना पडता है। जनता का पैसा वह घरोहर सममते थे। अपने ऊपर उन्होंने कभी पाच पैसे भी नहीं वर्च किये। यह नहीं चाहते थे कि पार्टी ना कोई भी सदस्य कभी सिनेमा, केल-तमाते हेंदी। क्योंकि वह तो जनता जी अमानत ना दुरुपयोग है। भैया वी बद्धि बडी तीक थी जिसको पजह से पुलिस गुन्तवर भी भय खाते थे।"

उन्हें बहुत चिड उठनी थी। अह्मचर्य ना एक बहुत ही रूडिवारी आदर्श उस गम्ब तन आजाद के मिनाक से था। आजाद की नारी, प्रेम और सौन्दर्य की चर्चों में भी चिड हो गई थी। वह कहते थे सिपाही को औरत से क्या मतलव।

"आजाद को अग्रेज सरकार से समफौते का विचार भी अझहा या। उनना कहना या नि अग्रेज जब तक इस देश में शासक के रूप में रहेगे हमारी उनने गोती चलती ही रहनी चाहिये। समभौते का कोई अर्थ नहीं है। अग्रेज में हमारा एक ही समभौता हो सकता है कि वे अपना वोरिया-विस्तर सभाल कर यहां में चल दें।

"श्राजाद समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार करते थे। वह लक्ष्य था, देश भी ऐमी स्वतन्त्रना जिसमे देश वे सभी व्यक्तियों की जीविका उपार्जन और प्रोदर के विकास वा समान अवसर हो।

"र्थाहमा मन्नाम के बढे-से-बढे कमाण्डर भी इस वात से इत्नार नही इन तकते कि आजाद ने हमारी इस मिरी हुई हालत में साहस, निर्भयता और विदान का जो आदर्स पेस किया है, वह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन म मार्ग रिकान वाले स्नम्भ की तरह खडा है।"

रुर्ग भाभी

बनाने बाली त्रान्ति इनवा परम लक्ष्य रही और उत्तको प्राप्ति के लिये किये गए अमित बलिदान को भी इन्होने सात्वेदी पर तच्छ भेंट समभा ।

"दुनिया वालों ने उन्हें सिर फिरे लोग, पागल, दीवाना, और क्या क्यां नहीं पुत्रारा, विन्तु उन्होंने यह चिन्ता कभी नहीं की कि लोग उन्हें क्या कहते हैं। वे अपने मार्ग पर आस्या और अधिनता के साथ निरन्तर आगे-आगे चलते गये। 'कमंण्येचाधिकारस्ते' के वे प्रतीक थे, फल की अभिलाषा, परिणाम की चिन्ता उन्हें क्तई न थी।

"आज देस स्वाधीन है। उनका स्थप्त सावार हुआ है। वही हम उन्हें भूत न जायें। जिन हुतात्माओ वा देश वी स्वाधीनता में महान् योग है, उन्हें विस्मृत वर देना घोर बृतात्मता होगी।"

आजाव की मृत्यु : कौन जिम्मेदार ? दिनमान ३ दिसम्बर '६७ : अध्यापन नन्दिन सोर निगम ने लेख में लिए धन्यवाद ।

---मन्मयनाथ गुप्त, नयी दिल्ली

नन्दिक्योर जी निगम ने जो पुछ भी प्रस्तुत क्रिया है वह अपने-आप में सप्रहृणीय तथा प्रसातनीय है। लेकिन परोक्ष रूप से उनका आजाद की कुभाषिया सिद्ध करने का प्रयास मुझे काफी खटका है।

—सूरजप्रसाद मिश्र, जमशेदपुर

उपन्यासकार श्री यशपाल न जाने नयो श्री बीरभद्र तियारी नो दोप-मुक्त स्वीकार करते हैं। शायद, तियारी ने गोली मारने के बजाय 'आजाद' के उस आदेश की अवहेलना करने जो यशपाल को जीवनदान दिया था उसी के फलस्वस्थ आज तक 'आजाद' के साथ दगा किसने की ?—एक रहस्य बना रह गया।

श्री निगम द्वारा दिये गये तर्कों मे यास्तविकता की स्पष्ट भलक है, जब कि श्री यशपाल की लेख-माला मे कई स्थानी पर श्रम पैदा हो जाता है।

—मगवान द्विवेदी, लखनऊ

मुक्ते प्रारम्भ से ही क्षान्तिकारियो के विषय में जावने की उत्युक्ता रही है। 'सिहावलोकन' इस क्षेत्र में भेरा प्रमुख आधार रहा है। लेकिन श्री नन्द-निशोर निगम ना 'दिनमान' में दोनो किश्त पढ़ कर ऐसा लगा मानो 'सिहाब-लोकन' लेखक के स्वय का 'सिहाबलोकन' रहा है, 'पान्तिवारियो और उनके दल ना नहीं। 'सिहाबलोकन' में लेसक बाहीद भगतींसह के व्यक्तिस्व को पूरी तरह निगल चुका है, जबकि वह पूरे दल पर छाये हुए थे। यदायान ने एक महान् क्रान्तिकारी के साथ अध्यवहारिकता की है। —नरेन्द्रसिंह बुन्देला, इन्दौर

आजाद की मृत्यु का जितमेदार कौन ? प्रश्न केवल शहादत की जिम्मेदारी का नहीं था। प्रश्न था उस दुस्साहस का जिसने ३६ वर्ष गहले पार्टी को खिन्न-भिन्न करवाया और फिर साधनहीन कान्तिकारियों को लाखित करने का जिल में का प्रश्न केवल निजी होय और अर्थ को सिद्ध करने के लिए। इस सिलिखिले में शुरू से आदिर तक सब प्रकाशित सामग्री को ध्यान से पड़ने से नीचे दी हुई बातें उत्पर उठ आती है:

- (१) यरापाल या तो स्मृति-विश्वम के शिकार हैं या श्रम फैलाना उनका मुख्य उद्देश ही है। अमो का सिलसिला उनके 'दिनमान' के लेख तक भी चलना रहा है। (दीलाए पृष्ठ आठ पर, जहा वह निगम के लेख के एक हिस्से का हवाला अपने को प्रमुख नेता जताने के लिए देते है।) यह हवाला वह तोड-मरीड कर ही इस्तेमाल करते है।
- (२) सुखदेवराज पर यशपाल ने जो चार आरोप थोपे थे उनका खडन तो सुबदेवराज ने सुन्दर ढग से 'दिनमान' मे अपने लेख और उससे पहले अन्तुवर के पाचजन्य मे किया था। क्या यशपाल अपनी सच्चाई का दावा अव भी विस्वसनीय ही समस्तें। ?
- (३) यशपाल युक्तिसगत होने का दावा करते हुए भी अपने लेख में पुलिस अफसर प० शम्भूनाय और एन० सी० मिध्य को उद्धृत परके आग्रह करते हैं कि उन्होंने सब तरह से तमदीक कर के ही वैद्यम्पायन के सजा न पाने के बारे में कहा था। पुरागे पुलित अफसर चाहे यशपाल के कितने ही विश्वसानीय मित्र रहे हो यशपाल का उनके मुह से अपने वान्तिवारी साथियों के विश्व ऐसा अप कैताना शोगा नहीं देता।
- (४) फ़िर एक प्रत्न यह उद्धता है कि यतपाल स्वय प्रव प्रक्र ये तब उन पर वायसराय नी हत्या का प्रयास करने के अभियोग मे—जिसकी सजा मौत ही थी—वयो नहीं केस चलाया गया ?
- (५) गड़े मुर्दे वैदाम्पायन ने नहीं उलाडे विवाद उटाया या वीरभद्र तिवारी ने, सत्त्वन प्रसाद ध्यास द्वारा लेख लिखवा पर । अतः वैदाम्पायन पर यदापाल मा यह आरोप भी गलत है।

(६) निगम ने लेस में दिये गये दसवें नारण में यहापाल की बात ही दोहरायी गयी थी। सम्भव है यह बात यहापाल ने निगम को १६३२ में यह जाताने के लिए नहीं हो कि आजाद बीरभद्र पर अविद्यास नहीं करते थे। अपनी कपाओं में दूसरे के मुह से अपनी बात नहलवाने नी महारत तो यहापाल में साबित कर ही दी है।

क्योंकि 'दिनमान' ने इस प्रश्न को महत्त्व दिया था क्या मैं आधा कर सकता हूं कि उसके सम्पादक इस सोज को निष्वर्ष तक पहुचाने के लिए इन सब्दों की भी यथासम्भव स्थान देंगे ?

—बलदेवराज महेंद्रा, बम्बई